| _2_         | 2     | _£       |     |
|-------------|-------|----------|-----|
| वीर         | सेवा  | मन्दिर   |     |
|             | दिल्ल | गि       |     |
|             |       |          |     |
|             |       |          |     |
|             | *     |          |     |
|             | 90    | 928      |     |
| क्रम संख्या | 200.  |          | 71  |
| काल नं ०    |       | _ ///-/- | -1/ |
| खण्ड        |       |          | ^   |
|             |       |          |     |

## मानवजीवन का महाकर्त्तव्य



# सम्यग्दर्शन





# [ पूज्य श्री कानजी स्वामीके प्रवचनों में से सम्यग्दर्शन संबंधी अनेक प्रकारके लेखोंका संग्रह ]

जगतके जीवोंको धर्म करनेके लिये सर्वप्रथम उपाय सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शनके समान महान उपकारी तीन-काल तीनलोकमें अन्य कोई नहीं है। सम्यग्दर्शन ऐसी वस्तु है कि यदि जीव उसे एक च्राणमात्र भी प्रगट करे तो उसके भव का अन्त हो जाये! सम्यग्दर्शन किसी गुट (फिरका) की वस्तु नहीं है, किन्तु वह तो स्वभावकी वस्तु है। अनंत संसारके अभावका मूलकारण सम्यग्दर्शन है।

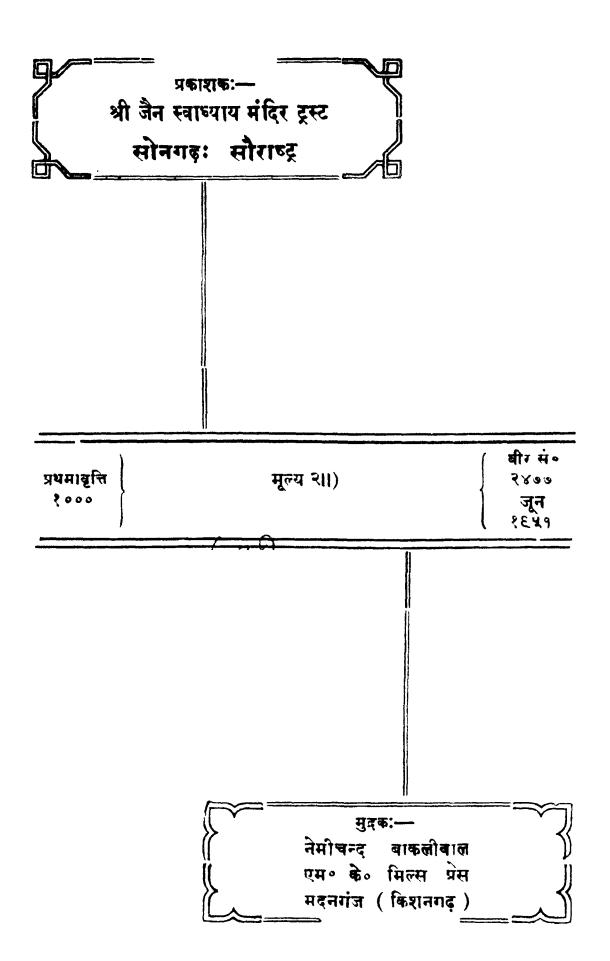

## सर्व प्रथम

हे जीवो ! यदि श्रात्मकल्याण करना चाहते हो तो पित्र सम्यदर्शन प्रगट करो ! वह सम्यद्शन प्रगट करनेके लिये सत्समागमसे स्वतः शुद्ध श्रोर समस्त प्रकारसे परिपूर्ण श्रात्मस्वभावकी रुचि और विश्वास करो, उसीका लच्च और श्राश्रय करो । इसके श्रातिरिक्त जो कुछ है उस सर्वकी रुचि, लच्च और श्राश्रय छोड़ो ! त्रिकाली स्वभाव सदा शुद्ध है, परिपूर्ण है श्रीर वर्तमानमें भी वह प्रकाशमान है; इससे उसके श्राश्रयसे—लच्चसे पूर्णताकी प्रतीतिरूप सम्यदर्शन प्रगट होगा । यह सम्यदर्शन स्वयं कल्याणस्वरूप है श्रोर वही सर्व कल्याणका मूल है । ज्ञानी सम्यदर्शन को कल्याण की मूर्ति कहते हैं । इसलिये हे जीवो ! तुम सर्वप्रथम सम्यदर्शन प्रगट करनेका अभ्यास करो !

<del>{}</del>





संसार में मनुष्यत्व दुर्लभ है; मनुष्यभव अनंतकालमें प्राप्त होता है, किन्तु सम्यग्दर्शन तो इससे भी अनंतगुना दुर्लभ है। मनुष्यत्व अनंतवार प्राप्त हुआ है किन्तु सम्यग्दर्शन पहले कभी प्राप्त नहीं किया। मनुष्यत्व प्राप्त करके भी जीव पुनः संसारमें परिश्रमण करता है किन्तु सम्यग्दर्शन तो ऐसी वस्तु है कि यदि एकबार भी उसे प्राप्त करले तो जीवका अवश्य मोच हो जाय। इसिलये मनुष्यभवकी अपेचा भी अनंतगुना दुर्लभ—ऐसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका प्रयत्न करना ही इस दुर्लभ मानवजीवनका महानकत्तव्य है। सम्यग्दर्शनके बिना सचा जैनत्व नहीं होता। यह सम्यग्दर्शन महान दुर्लभ और अपूर्व वस्तु होनपर भी वह अशक्य नहीं है सत्समागम द्वारा आत्मस्वभावका प्रयत्न करे तो वह सहज वस्तु है, वह आत्माकी अपने घरकी वस्तु है।

इस कालमें इस भरतचेत्रमें ऐसे सम्यग्दर्शन धारी महात्मात्रोंकी अत्यंत ही विरलता है; तथापि अभी विल्कुल अभाव नहीं है। इस समय भी खारे जलके समुद्रमें मीठे कुएँकी भाँति सम्यग्द्रष्टि धर्मातमा इस भूमिमें विचर रहे हैं। ऐसे एक पवित्र महात्मा पूज्य श्री कानजी स्वामी अपने स्वानुभवपूर्वक भव्य जीवोंको सम्यग्दर्शनका स्वरूप समका रहे हैं, उनके साचात् समागममें रहकर सम्यग्दर्शनकी परम महिमा और उसकी प्राप्तिके उपायका श्रवण करना यह मानवजीवनकी कृतार्थता है। पूज्य स्वामीजी अपने कल्याणकारी उपदेशद्वारा सम्यग्दर्शनका जो स्वरूप समका रहे हैं उसका एक अत्यंत ही अल्प अंश यहाँ दिया गया है।

जिज्ञासु जीव एक बात खास लक्तमें रखें कि सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके पहले देशनालिब्ध श्रवश्य होती है। छह द्रव्य श्रीर नवपदार्थों के उपदेशका नाम देशना है श्रीर ऐसी देशनासे परिणत श्राचार्य श्रादिकी उपलब्धि तथा

हनके द्वारा उपदिष्ट कार्यके प्रहण-धारण और विचारणाकी शक्तिके समागम को देशनालिक्य कहते हैं (देखो षट्खंडश्रागम पुस्तक ६ पृष्ट २०४) इसलिये सत्यक्षि पूर्वक सम्यक्तानीके निकटसे उपदेशका साद्यात श्रवण किए बिना सम्यक्ष्रीन नहीं हो सकता। मात्र शास्त्र पढ़नेसे सम्यक्ष्रीन नहीं हो सकता; इसलिये जिसे सम्यक्ष्रीन प्रगट करके इस संसारके जन्म-मरणसे क्रूटना हो, पुन: नवीन माताके पेटमें चंदीं न होना हो उसे सत्समागमका सेवन करके देशनालिक्य प्रगट करना चाहिये। मात्र एक चणका सम्यक्ष्रीन जीवके कानंत भवोंका नाश करके उसे भव-समुद्रसे पार ले जाता है।

जिज्ञासु जीवो ! इस सम्यक्तवकी दिन्य महिमाको सममो श्रीर सत्समागमसे उस कल्याणकारी सम्यक्तवको प्राप्त करके इस भवसमुद्रसे पार होश्रो ! —यही इस मानव जीवनका महान कर्त्तव्य है।

"श्री वीर-दिव्यध्वित दिन" बीर सं० २४७४ शावगा कृष्णा १ रामजी माखेकचन्द दोशी

प्रमुख—

श्री जैन स्वाध्याय मंदिर, सोनगढ़

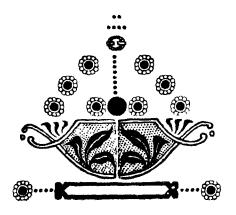

## विषय सूची

## 

| विषय                                                    | वृष्ट      |
|---------------------------------------------------------|------------|
| १-सम्यक्तवको नमस्कार                                    | 8          |
| २—सम्यक्तका माहात्म्य                                   | २          |
| ३—श्रात्मःवरूपकी यथार्थ समभ सुलभ है।                    | ३          |
| ४—द्रव्यदृष्टिकी महिमा                                  | ¥          |
| ५सम्यक्त्वकी प्रतिज्ञा                                  | 3          |
| ६—श्रविरत सम्यग्दृष्टिका परिण्मन                        | 80         |
| ७—श्रात्महिताभिलाषीका प्रथम कर्तव्य                     | १०         |
| <शावकोंका प्रथम कर्त्तव्य                               | १ ५        |
| ९—मोत्तका उपाय-भगवती प्रज्ञा                            | ₹ ₹        |
| <b>अ श्रहो</b> , सम्यग्दशन !                            | 88         |
| १०—जीवनका कर्तन्य                                       | ४२         |
| तीन लोकमें सम्यग्दर्शनकी श्रेष्टता                      | ४३         |
| ११—कल्याण मृतिं                                         | ४४         |
| १२—धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है                            | <b>ጸ</b> ጸ |
| <ul> <li>सम्यग्दर्शनरूपी पवित्र भूमि</li> </ul>         | ४६         |
| १३— सम्यग्दर्शन गुगा है या पर्याय ?                     | ४७         |
| <ul> <li>सर्वधर्मीका मृत</li> </ul>                     | પૂર        |
| १४—हे जीवो ! सम्यक्त्वकी आराधना करो                     | ५२         |
| <b>३६ मोत्त श्रोर</b> बंधका कारण                        | ५३         |
| १४—सम्यग्दर्शन प्राप्तिका उपाय                          | 48         |
| ( जय श्रारिहंत )                                        |            |
| १६—भेदविज्ञानका उल्लास                                  | ٤٣         |
| १७—अरे भव्य ! तू तत्त्वका कौतूहली होकर आत्माका अनुभव कर | ९९         |
| अः सम्यक्त्वकी प्रधानता                                 | १०२        |

| ∍<br>इ     |
|------------|
| <b>,</b> ३ |
| •          |
| ×          |
| <b>,</b> 4 |
| ०६         |
| ९          |
| 30         |
| 0          |
|            |
| ?          |
| X          |
| ¥          |
| ६          |
| v          |
| 3 }        |
| 0          |
| <b>'</b> 0 |
| ? ?        |
| '३         |
| <b>'</b> ' |
| . 0        |
| (8         |
| 3,         |
| •          |
| 0          |
| Ş          |
|            |

| <b>विष</b> य                                                     | বৃত্ত       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| ३५—सम्यग्द्शनकी रीति                                             | १६२         |
| <b>क्ष</b> सम्यक्त्वकी दुर्लभता                                  | १७८         |
| 🖇 त्र्यात्मज्ञान से शाश्वत सुख                                   | १७८         |
| ३६स्वभावानुभव करनेकी रीति                                        | 308         |
| ३७पुनीत सम्यग्दर्शन                                              | १८२         |
| ३८-धर्मात्माकी स्वरूप-जागृति                                     | 七二人         |
| ३६हे भव्य ! इतना तो श्रवश्य करना                                 | १८६         |
| ४०-१ पाप                                                         | १८९         |
| ४०-२ ये महापाप कैसे टले ?                                        | १६०         |
| ४१—सम्यग्दर्शन बिना सब कुछ किया लेकिन उससे क्या ?                | १८१         |
| ४२ द्रव्यदृष्टि श्रौर पर्यायदृष्टि तथा उसका प्रयोजन              | १६८         |
| ४३-१ धर्मकी पहली भूमिका भाग १ ( मिथ्यात्वका अर्थ )               | २०१         |
| <b>८</b> बंध-मोत्तका कारण                                        | 305         |
| ४३-२ धर्मकी पहली भूमिका भाग २ ( मिथ्यात्व )                      | २१०         |
| अ सम्यग्दर्शनको महानता; सम्यग्दर्शनसे कर्म स्यः सर्वे धर्मका मूल | २२२         |
| ४३-३ धर्मकी पहली भूमिका भाग ३                                    | २२३         |
| क्ष सर्व दुःखोंकी परम श्रौषधि                                    | <b>२</b> ४• |
| ४४-१ सम्यग्दर्शनका स्वरूप झौर वह कैसे प्रगटे ?                   | २४१         |
| ४४-२ धर्म साधन                                                   | २४८         |
| <b>% सम्यक्त्वी</b> सर्वत्र सुखी                                 | २४९         |
| ४५—निश्चयश्रद्धा-ज्ञान कैसे प्रगट हो                             | २४०         |
| ४६ - सम्यक्तको महिमाश्रावक क्या करे ?                            | २४७         |





## 

| БB         | बाइन       | <b>च</b> शुद्ध        | शुद                                |
|------------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>E</b>   | फुट नोट १  | भल्प                  | <b>चा</b> त्म                      |
| १२         | २०         | थोद्यावयं             | थोजो वयं                           |
| १२         | २१         | तं <b>ग्रव</b> र      | तं गावर                            |
| <b>१</b> ५ | ₹•         | तंभागो भाइजाइ         | तं भाइजइ                           |
| ₹ ₹        | रर         | प्रशा                 | प्रज्ञाका                          |
| ¥.₹        | १३         | है।                   | है। नियमसारजी शासकी १३             |
|            |            |                       | वीं गाथामें श्रद्धाको गुण कहा है।  |
| 50         | ₹४         | है; भौर               | है।                                |
| ७२         | १८         | उनके द्रव्य, गुग्,    |                                    |
| ७२         | १९         | ''''पर्याय के         | उनके द्रव्य, गुण, पर्याय <b>के</b> |
| ŒΫ         | 8          | का झान                | का पूर्ण ज्ञान                     |
| ΕX         | ₹          | एक हो                 | एक ही                              |
| e X        | २०         | द्वव्य                | द्रव्य                             |
|            | १४         | पर्यायमें             | समयमें                             |
| १०१        | १८         | गांज                  | गंज (समूह)                         |
| १∙३        | १४         | क्या है ?             | कहा है ?                           |
| ११४        | <b>१</b> १ | स्तंबत्रता            | स्वतंत्रता                         |
| ११७        | ३          | क्तिये प पदाथंकी      | क्षिये परपदार्थकी                  |
| ११८        | <b>ર</b> ૨ | श्र तज्ञान            | श्रुत्ज्ञान                        |
| १५०        | ч.         | भेद                   | बमेद                               |
| १५२        | ٤          |                       | हो तो भी उस                        |
| १६४        | १०         | <del>उ</del> सीप्रकार | <b>घौ</b> र                        |
| १६८        | <b>२</b> २ | केवलज्ञान             | चारित्र भौर केवलज्ञान              |
| १७३        | १२         | किया                  | क्रिया                             |
| <b>400</b> | २ <b>२</b> | निराभयता              | निराभयता                           |

| 131         | ३           | विशान                            | विशान              |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 338         | २४          | खंड- श्रखंडरूप                   | खंडखंड <b>रू</b> प |
| २२९         | २४          | निमय                             | नियम               |
| २३७         | ৩           | गुणके                            | गुगाके कारग        |
| २४७         | ε           | भेद ही                           | श्रभेद ही          |
| <b>२</b> ५६ | <b>२-</b> ३ | वह मिथ्यात्वका<br>स्रभाव होता है | } भी मिथ्यात्व है। |

\* \*\*\*

..



•

• • • •

## मानव जीवन का महान कर्तव्य सम्यग्दशीन



## मानवजीवन का महाकर्तव्य सम्यग्दर्शन

## 🛞 दंसग मूली धम्मी 🛞

## १ सम्यक्तको नमस्कार

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्यग्दर्शन ! तुभे अत्यन्त भक्तिपूर्वक नमस्कार हो ।

इस अनादि संसार में अनन्तानन्त जीव तेरे आश्रय के विना अनन्तानन्त दुःखोंको भोग रहे हैं।

तेरी परमक्रपासे स्व-स्वरूपमें रुचि हुई, परम वीतराग स्वभावके प्रति दृढ निश्चय उत्पन्न हुन्चा, कृतकृत्य होनेका मार्ग प्रहण हुन्चा ।

हे वीतराग जिनेन्द्र! श्रापको श्रत्यन्त भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूं। श्रापने इस पामरके प्रति श्रनन्तानन्त उपकार किये हैं।

हे कुन्दकुन्दादि आचार्या! आपके वचन भी स्वरूपानुसंधान के लिये इस पामरको परम उपकारभृत हुये हैं। इसिलये आपको परम भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ।

सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके विना जन्मादि दुःखोंकी आत्यंतिक निवृत्ति निहं हो सकती। (श्रीमद् राजवन्द्र)

## २ सम्यक्तका माहातम्य

- (१) सम्यक्त्वहीन जीव यदि पुण्य सिंहत भी हो तो भी ज्ञानी-जन उसे पापी कहते हैं। क्योंकि पुण्य-पाप रहित स्वक्षपकी प्रतीति न होनेसे पुण्यके फलकी मिठासमें पुण्यका व्यय करके-स्वक्षपकी प्रतीति रहित होनेसे पापमें जायगा।
- (२) सम्यक्त सिंहत नरकवास भी भला है और सम्यक्तव-हीन होकर देवलोकका निवास भी शोभास्पद नहिं होता।

(परमात्म प्रकाश )

- (३) संसारहृपी श्रापार समुद्रसे रत्नत्रयहृपी जहाजको पार करनेके लिये सम्यग्दर्शन चतुर खेवटिया (नाविक) के समान है।
- (४) जिस जीवके सम्यग्दर्शन है वह श्रनंत सुख पाता है श्रौर जिस जीवके सम्यग्दर्शन निहं है वह यदि पुण्य करे तो भी श्रनंत दु:खों को भोगता है।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनकी श्रनेकिवध महिमा है, इसिलये जो श्रनंत सुख चाहते हैं उन समस्त जीवोंको उसे प्राप्त करनेका सर्व प्रथम उपाय सम्यग्दर्शन ही है।

श्रीमद् राजचंद्रने भी श्रात्मसिद्धिके प्रथम पदमें कहा है कि— "जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुःख श्रनंत, समजाव्युं ते पद नमूं, श्री सद्गुरु भगवंत ॥१॥

जिस स्वरूपको सममे विना अर्थात् आत्म प्रतीति के विना यानी सम्यग्दर्शन को प्राप्त किये विना अनादि कालसे केवल अनंत दुःख ही भोगा है उस अनंत दुःखसे मुक्त होनेका एक मात्र उपाय सम्यग्दर्शन है, दूसरा नहीं।

यह सम्यग्दर्शन आत्माका ही स्व-स्वभावी गुण है।
सुखी होनेके लिये सम्यग्दर्शनको प्रगट करो॥

## ३ ञ्रात्म स्वरूपकी यथार्थ समभ सुलभ है।

श्रपना श्रात्मस्वरूप समभाना सुगम है किन्तु श्रनादिसे स्वरूप के श्रनभ्यासके कारण कठिन मालुन होता है। यदि कोई यथार्थ रुचिपूर्वक समभाना चाह तो वह सरल है।

चाहे जितना चतुर कारीगर हो तथापि वह दो घड़ीमें मकान तैयार नहीं कर सकता किन्तु यदि आत्मस्यह्मपकी पिहचान करना चाहें तो वह दो घड़ीमें भी हो सकती है। आठ वर्षका बालक एक मनका बोना नहीं उठा सकता किन्तु यथार्थ समम्मके द्वारा आत्माकी प्रतीति करके केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता है। आत्मा परद्रव्यमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता किन्तु स्वद्रव्यमें पुरुपार्थके द्वारा समस्त अज्ञानका नाश करके सम्यय्ज्ञानको प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्व में परिवर्तन करनेके लिये आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र है किन्तु परमें कुछ भी करनेके लिये आत्मामें किंचित् मात्र सामर्थ्य नहीं है। आत्मामें इतना अपार स्वाधीन पुरुषार्थ विद्यमान है कि यदि वह उल्टा चले तो दो घड़ीमें सातवें नरक जा सकता है और यदि सीधा चले तो दो घड़ीमें केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है।

परमागम श्री समयसारजीमें कहा है कि—'यदि यह जातमा अपने शुद्ध आत्मस्यरूपको पुद्गल द्रव्यसे भिन्न दो घड़ीके लिखे अधुमव करे ( उसमें लीन होजाय ) परिषदोंके आने पर भी न डिगे तो यातिया कर्मोंका नाश करके केवलज्ञानको प्राप्त करके मोल्लको प्राप्त हो जाय । अस्ति निश्च प्राप्त करके केवलज्ञानको प्राप्त करके मोल्लको प्राप्त हो जाय । अस्ति निश्च प्राप्त करके केवलज्ञानको प्राप्त करके मोल्लको प्राप्त हो जाय । अस्ति निश्च प्राप्त करके केवलज्ञानको प्राप्त करके मोल्लको प्राप्त हो जाय । अस्ति निश्च प्राप्त करके केवलज्ञानको प्राप्त करके मोल्लको प्राप्त हो अस्ति क्षा प्राप्त करके स्थानको स्थानको प्राप्त करके स्थानको स्थानको प्राप्त करके स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानकासे दिया है।

श्री समयनार प्रवचनों में आत्माकी पहिचान का नेके लिए बाव-मार प्रेरता की गई है कि

- (१) चैतन्यके विलासक्त आनंदको जरा पृथक् करके देख उस आनंदके भीतर देखने पर तू शरीरादिके मोहको तत्काल छोड़ सकेगा। 'भगिति' अर्थात् भटसे छोड़ सकेगा, यह बात सरल है क्योंकि यह तेरे स्वभावकी बात है।
- (२) सातवें नरककी अनंत वेदनामें पड़े हुओंने भी धातमानुभव प्राप्त किया है तब यहां पर सातवें नरकके बराबर तो पीड़ा नहीं
  है। मनुष्य भव प्राप्त करके रोना क्या रोया करता है। अब सत्समागमसे
  आत्माकी पहिचान करके आत्मानुभव कर। इस प्रकार समयसार प्रवचनोंमें बारंबार—हजारोंबार आत्मानुभव करने की प्रेरणा की है। जैनशास्त्रोंका ध्येयविन्दु ही आत्मस्वरूपकी पहचान कराना है।

श्रनुभव प्रकाश प्रनथमें आत्मानुभवकी प्रेरणा करते हुये कहा है कि कोई यह जाने कि आजके समयमें स्वरूपकी प्राप्ति कठिन है तो समम्झना चाहिये कि वह स्वरूपकी चाहको मिटानेवाला बहिरातमा है। यदि वह तब स्वरूपकी प्रेरणा अनुभव करे तो उसे कौन रोक सकता है। यह कितने आश्चर्यकी बात है कि वह पर परिणामको तो सुगम और निजपरिणामको विपम बताता है। स्वयं देखता है जानता है तथापि यह कहते हुये लज्जा नहीं आती कि देखा नहीं जाता, जाना नहीं जाता अपार महिमाको जाननेसे महा भव अमण दूर होता है ऐसा यह समयसार (आत्मस्वरूप) अविकार जान लेना चाहिये।

यह जीव श्रानि कालसे श्रज्ञानके कारण परद्रव्यको श्रपना करनेके लिये प्रयत्न कर रहा है श्रीर शरीरादिको श्रपना बनाकर रखना चाहता है किंतु पर द्रव्यका परिणमन जीवके श्राधीन नहीं है इसलिये श्रनादिसे जीवके परिश्रम (श्रज्ञानभाव) के फलमें एक परमाणु भी जीवका नहीं हुआ। अनादिकालसे देह दृष्टि पूर्वक शरीरको अपना मान रक्खा है किन्तु अभी तक एक भी रजकण न तो जीवका हुआ है और न होनेवाला है दोनों द्रव्य त्रिकाल भिन्न हैं। जीव यदि अपने स्वरूपको यथार्थ समभना चाहे तो वह पुरुषार्थके द्वारा अल्पकालमें समभ सकता है। जीव अपने स्वरूपको जब समभना चाहे तब समभ सकता है, स्वरूप के समभनेमें अनंत काल नहीं लगता, इसलिये यथार्थ समभ सुलभ है।

यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेकी रुचिके श्रभावमें ही जीव श्रनादि काल से श्रपने स्वरूपको नहीं समभ पाया इसिलये श्रात्मस्वरूप समभनेकी रुचि करो श्रीर ज्ञान प्राप्त करो।

## ४ द्रव्यदृष्टिकी महिमा

जो कोई जीव एकबार भी द्रव्यदृष्टि धारण कर लेता है उसे श्रवश्य मोच्नकी प्राप्ति होती है।

(१) द्रव्यद्दिमें भव नहीं:— आत्मा वस्तु है। वस्तुका मतलब है-सामर्थ्य पिरपूर्ण, त्रिकालमें एकरूप अवस्थित रहनेवाला द्रव्य। इस द्रव्यका वर्तमान तो सर्वदा उपस्थित है ही। अब यदि वह वर्तमान किसो निमित्ताधीन है तो सममलों कि विकार है अर्थात् संसार है। और यदि वह वर्तमान स्वाश्रय स्थित है, तो द्रव्यमें विकार न होनेसे पर्यायमें भी विकार नहीं है अर्थात् वहो मोत्त है। दृष्टिने जिस द्रव्यको लत्त्य किया है उस द्रव्यमें भव या भवका भाव नहीं है। इसलिये उस द्रव्यको लित्तत करनेवाली अवस्थामें भी भव या भवका भाव नहीं है।

यदि आतमा अपनी वर्तमान अवस्थाको "स्वलद्य" से रहित धारण कर रहा है तो वह विकारी है। लेकिन फिर भी वह विकार मात्र एक समय (च्रण) पर्यन्त ही रहनेवाला है, नित्य द्रव्यमें वह विकार नहीं है। इस वास्ते नित्य-त्रिकालवर्ती द्रव्यको लद्द्य करके जो वर्तमान अवस्था होती है उसमें कमीपना या विकार नहीं है। और जहां कमीपना या विकार नहीं है वहां भवका भाव नहीं है। श्रौर भवका भाव नहीं, इसिलिये भव भी नहीं है। इसिलिये द्रव्य स्वभावमें भव न होने से द्रव्य स्वभावकी दृष्टिमें भवका श्रभाव ही है। श्रथीत् द्रव्यदृष्टि भवको स्वीकारती नहीं है।

श्रात्माका स्वभाव निःसंदेह है, इसलिये उसमें १ संदेह, २ रागद्वेष या ३ भव नहीं है। श्रातः सम्यग्दृष्टिको निजम्बरूपका १ संदेह नहीं
२ राग-द्वेष का श्राद्र नहीं, ३ भवकी शंका नहीं। दृष्टि मात्र स्वभावको
हो देखती है। दृष्टि पर वस्तु या पर निमित्तकी श्रपेक्षासे होने वाले विभाव
भावोंको भी स्वीकारती नहिं है। इसिलये विभाव भावके निमित्तसे होने
वाले भव भी द्रव्यदृष्टिके लह्यमें नहीं होते। दृष्टि मात्र स्ववस्तुको ही देखती
है, इसिलये उसमें परद्रव्य संबन्धी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी नहीं है।
निमित्त-नैमित्तिक संबन्धके सिवायका श्रकेला स्वभावभाव ही द्रव्यदृष्टिका
विषय है। स्वभाव भावमें यानी द्रव्यदृष्टिमें भव नहीं। इस तरह स्वदृष्टिका
जोर नये भवके बंधनको उपस्थित नहीं होने देता। जहां द्रव्यदृष्टि नहीं होती
वहां भवका बन्धन उपस्थित हुए विना नहीं रह सकता। क्योंकि उसकी
दृष्टि द्रव्य पर नहीं, पर्याय पर है तथा रागयुक्त है। ऐसी दृष्टि तो बन्धन
का ही कारण होती है।

## (२) द्रव्यदृष्टि भवको बिगड़ने नहिं देती-

द्रव्य दृष्टि होनेके बाद कुछ अस्थिरत। रह भी जाय और एक दो भव हो भी जाय तो भी वे भव विगड़ते नहीं हैं।

द्रव्यदृष्टिके बाद जीव कदाचित् वैरियोंको संहारार्थ युद्धमं तत्पर हो, बाग्यके ऊपर बाग्य होड़ रहा हो, नील, कापीत नेर्याके अयुम भाव कभी कभी आते भी हों तो भी उस वक्त नये भवकी आयुका वन्ध नहीं होता। क्योंकि अन्तरंगमें द्रव्यद्धिया जोर वेहद बढ़ा हुन्या रहता है। और वह जोर भवको बिगड़ने देता नहीं है। तथेव भव-अवस्थाको बढ़ने देता नहीं है। जहां द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि पढ़ी कि स्वकाब अपना कार्य बिना किये न रहेगा, इसिलये द्रव्यदृष्टि होनेके बाद नीचगतिका बंध या संसारवृद्धि नहीं हो सकती, ऐसा यह द्रव्यस्वभावका वर्णन है।

(२१-९-४४ की चर्चाके श्राधारसे-सोनगढ़)

## (३) द्रव्य दृष्टिको क्या मान्य है।

द्रव्यदृष्टि कहती है कि "मैं मात्र आत्माको ही स्वीकार करती हूँ"। आत्मामें परका संबंध नहीं हो सकता अतः पर संबंधि भावोंको यह दृष्टि स्वीकारती नहीं है। अरे! चौदह गुण्एस्थानके भेदोंको भी पर संयोगसे होनेके कारण यह दृष्टि स्वीकारती नहीं है। इस दृष्टिको तो मात्र आत्म स्वभावही मान्य है। जो जिसका स्वभाव है, उसमें उसका कभी भी किंचित् भी अभाव नहीं हो सकता और जो किंचित् भी अभाव या हीनाधिक हो सके यह वस्तुका न्वभाव नहीं है। अर्थात् जो त्रिकालमें एकरूप रहे वही वस्तुका स्वभाव है। यह दृष्टि इसी स्वभावको ही न्वीकारती है। द्रव्यदृष्टि कहती है कि मैं जीवको मानती हूँ, परन्तु जीव जितना कि पर संयोगरहित हो अर्थात् परपदार्थों के संबंधसे नितान्त रहित जो अकेला स्वतत्त्व रहे. उसे ही यह दृष्टि प्रदृण् करती है। अपने लद्यकी-चैतन्य भगवानकी, पहिचान परके निमित्तसे कराऊं तो चैतन्य स्वभावकी हीनता प्रदृशित होती है। मेरे चैतन्य स्वभावको परकी अपेद्या नहीं। एक समयमें परिपूर्ण द्रव्यही मुक्ते मान्य है।

( १८-१-४४ के दिन व्याख्यानसे समयसार गाथा ६८)

## (४) मोच्न भी द्रव्यदृष्टिके आधीन है।

जो कोई जीव एकबार भी द्रव्यदृष्टि को धारण कर लेता है वह जीव अवश्य मोत्त प्राप्त करता है। द्रव्य दृष्टिके बिना जीव अनंतानंत उपाय करे तो भी मोत्त नहीं पा सकता। श्रीमद् राजचंद्रजी "सम्यक्त्वकी प्रतिका" के विवरणमें कहते हैं कि सम्यक्त्वको प्रहण करने से प्रहण कर्ता की इच्छा न हो तो भी प्रहण करताको सम्यक्त्वकी अनुल शक्तिकी प्ररेणा से मोच्च जबरद्स्ती प्राप्त करना ही पड़ता है तथा वे आगे कहते हैं कि सम्यादशन की प्राप्ती बिना जन्म मरण्के दुःखकी आत्यंतिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसिलये जो मोच्चका अभिलाषी हो उसे अवश्य द्रव्यदृष्टि धारण करनी चाहिये। जिसजीवको द्रव्यदृष्टि प्राप्त होगई उसकी मुक्ति होगी ही, और जिसे यह दृष्टि प्राप्त नहीं हुई उसकी मुक्ति हो नहीं सकती इस प्रकार मोच्च प्राप्ति दृष्टिके आधीन है।

## (५) ज्ञान भी दृष्टिके श्राधीन है।

जिस जीवको द्रञ्यदृष्टि नहीं, उसका ज्ञान सच्चा नहीं। भले ही जीव ग्यारह श्रंगका ज्ञान प्राप्त करले, परन्तु यदि द्रञ्यदृष्टि प्राप्त नहीं तो वह सर्व ज्ञान मिथ्या है। श्रोर भले ही नव तत्त्वोंके नाम भी न जानता हो, परन्तु यदि उसे द्रञ्य दृष्टि प्राप्त है तो उसका ज्ञान सच्चा है। सम्यग्दर्शनको नमस्कार करते हुये श्रीमद् राजचंद्रजी फरमाते हैं कि "अनंतकालसे जो ज्ञान भवका कारण होता था उस ज्ञानको एक च्रणमें जात्यंतर करके जिसने भव निवृत्तिरूप परिणत कर दिया उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार हो।" द्रञ्यदृष्टि रहित ज्ञान मिथ्याज्ञान है श्रोर संसारका कारण है। द्रञ्यदृष्टि प्राप्त करते ही वह ज्ञान सम्यक्पना प्राप्त करता है। इसलिये ज्ञान भी दृष्टिके श्राधीन है। श्र

## (६) विपरीतदृष्टि की विपरीतताका माहातम्य

जिन जीवोंको उपर्युक्त द्रव्यदृष्टि नहीं होती उन्हें विष्गीत दृष्टि होती है। (विषरीतदृष्टिके अन्य अनेक नाम हैं-जैसे कि मिथ्यादृष्टि, व्यवहारदृष्टि, अयथार्थदृष्टि, क्रूठीदृष्टि, पर्यायदृष्टि, विकारदृष्टि, अभूतार्थदृष्टि, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं।) यह विषरीतदृष्टि एक समयमें अखंड

श्व नोट—द्रव्यदृष्टि कहो या अल्पस्करूपको पहिचान कहा एकहो बात है । इसीतरह सम्यग्दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, वस्तुदृष्टि, स्वभावदृष्टि, यथार्थदृष्टि, भूतार्थदृष्टि ये सब एकार्थ वाचक है ।

परिपूर्ण स्वभावको नहीं मानती हैं। अर्थात् इस दृष्टिमें अखंड परिपूर्ण वस्तुको न माननेके अनन्त विपरीत सामर्थ्य भरी हुई है। पूर्ण स्वभावका निरादर करनेवाली दृष्टि अनन्त २ संसारका कारण है। और ऐसी दृष्टि निरन्तर समयमें महान पापका कारण है। हिंसा, चोरी, मूठ, शिकार आदि सात ज्यसनों के पापों से भी बढ़कर अनन्त गुना महापाप यह दृष्टि है।

## (७) द्रव्यदृष्टि ही परमकर्नव्य है।

श्रनादिकालसे चले श्राये इन महान दुःखोंका नाश करनेके लिये उनके मूलभूत बीजको यानी सिथ्यात्वको श्रात्मस्वरूपकी पहिचानरूप सम्यक्त्व के द्वारा नाश करना यही जीव (श्रात्मा) का परम कर्तव्य है। श्रनादि संसारमें परिभ्रमण करते हुए इस जीवने दया, दान, श्रत, तप, भक्ति, पूजा श्रादि सर्व शुभकृत्य श्रपनी मान्यता के श्रनुसार श्रनन्त-बार किए हैं श्रीर पुण्य करके श्रनन्तबार स्वर्ग का देव हुशा है, तो भी संसार परिभ्रमण टला नहीं, इसका मात्र कारण यही है कि जीवने श्रपने श्रात्मस्वरूप को जाना नहीं, सश्री दृष्टि प्राप्त की नहीं। श्रीर सश्री दृष्टि किए बिना भवका श्रंत नहीं, श्रा सकता। इसलिए श्रात्मकल्याणार्थ द्रव्य दृष्ट प्राप्त कर सम्यग्दर्शन प्रगटाना यही सब जीवोंका कर्तव्य है। श्रीर इस कर्तव्य को स्वलची पुरुषार्थ द्वारा प्रत्येक जीव कर सकता है। इस सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से जीवका श्रवश्यमेव मोच होता है।

## ५ सम्यक्तकी प्रतिज्ञा

(श्रीमद् गजर्वद्र)

"मुक्ते पहण करनेमे, प्रहण करनेवाले की इच्छा न होने पर भी मुक्ते उसको बलात् मोत्त ले जाना पड़ता है, इसलिये मुक्ते प्रहण करनेसे पहले यदि वह विचार करे कि मोत्त जाने की इच्छा को बदल देंगे तो भी उससे काम नहीं चलेगा। मुक्ते प्रहण करने के बाद, मुक्ते उसे मोत्त पहुंचाना ही चाहिये। कदाचित् मुफे प्रहण करनेवाला शिथिल हो जाय तो भी यदि हो सका तो उसी भवमें अन्यथा अधिकसे अधिक पंद्रह भवमें मुफे उसे मोच पहुंचा देना चाहिये।

कदाचित् वह मुमे छोडकर मुमसे विरुद्ध आचरण करे अथवा प्रवत्तसे प्रवत मोहको धारण करे तो भी अर्ध पुद्गत परावर्त्तनके अंदर मुमे उसे मोत्त पहुंचा देना चाहिये, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है।"

## ६ अविरत सम्यग्दृष्टिका परिणमन

श्रविरत सम्यग्दृष्टि के भी श्रज्ञानमय राग-द्वेष-मोह नहीं होते। मिथ्यात्व सहित रागादिक हों वही श्रज्ञान के पन्न में गिने जाते हैं। सम्य-क्त्व सहित रागादिक श्रज्ञान के पन्न में नहीं हैं।

सम्यग्दृष्टि के निरंतर ज्ञानमय ही परिगामन होता है। उसे चारित्र की अशक्ति से जो रागादि होते हैं उनका स्वामित्व उसे नहीं है। रागादिक को रोग समान जानकर वह वर्तता है और अपनी शक्ति अनुसार उन्हें काटता जाता है। इसिलये ज्ञानी को जो रागादिक होते हैं वे विद्यमान होने परभी अविद्यमान जैसे हैं, वह आगामी सामान्य संसारका बंध नहीं करता; मात्र अल्पस्थिति-अनुभागवाला बंध करता है। ऐसे अल्पबंधको गौग करके बंध नहीं गिना जाता।

समयसार-आश्रव अधिकार )

## ७ श्रात्महिताभिलाषीका प्रथम कर्तव्य तत्वनिर्णय

तत्त्व निर्णयरूप धर्म तो, बालक, बृद्ध, रोगी, निरोगी, धनवान, निर्धन सुत्तेत्रो तथा कुत्तेत्री श्रादि सभी श्रवस्थामें प्राप्त होने योग्य है, इसिल्ये जो पुरुष श्रपना हित चाहता है उसे सबसे पहले यह तत्त्व निर्णयरूप कार्य ही करना योग्य है। कहा है कि:—

न क्लेशो न धनव्ययो न गमनं देशांतरे प्रार्थना। केषांचित्र बलक्षयो न तु भयं पीड़ा न कस्माश्च न।। सावद्यं न न रोग जन्म पतनं नैवान्य सेवा न हि। चिद्र्षं स्मरणे फलं बहुतरं किन्नाद्रियंते बुधाः॥

त्रर्थ — चिद्रूप (ज्ञान स्वरूप) आत्माका स्मरण करने में न तो क्लेश होता है, न धन खर्च करना पड़ता है, न ही देशांतरमें जाना पड़ता है, न कोई पासमें प्रार्थना करनी पड़ती है, न बलका चय होता है, न ही किसी तरफसे भय अथवा पीड़ा होती है; और वह सावद्य भी (पापका कार्य) नहीं है, उससे रोग अथवा जन्म मरणमें पड़ना नहीं पड़ता, किसीकी सेवा नहीं करनी पड़ती, ऐसी विना किसी कठिनाईके ज्ञान स्वरूप आत्माके स्मरणका बहुत फल है तब फिर समभदार पुरुष उसे क्यों नहीं प्रहण करते?

श्रीर फिर जो तत्त्व निर्णयके सन्मुख नहीं हुये हैं, उन्हें जागृत करनेके लिये उलाहना दिया है कि—

> साहीणे गुरु जोगे जेण सुणंतीह धम्मवयणाई। ते धिद्वदुट्ट चित्ता अह सुहडा भवभय विहुणा॥

अर्थ-गुरुका योग स्वाधीन होने पर भी जो धर्म वचनोंको नहीं सुनते वे घृष्ठ और दुष्ट चित्तत्राले हैं अथवा वे भवभय रहित (जिस संसार भयसे तीर्थंकरादि डरे उससे भी नहीं डरनेवाले उल्टे) सुभट हैं।

जो शास्त्राभ्यासके द्वारा तत्त्व निर्णय नहीं करते और विषय कषायके कार्योंमें हो मग्न रहते हैं वे अशुभोपयोगी मिथ्यादृष्टि हैं तथा जो सम्यग्दर्शनके विना पूजा, दान, तप, शील, संयमादि व्यवहार धर्ममें (शुभभावमें) मग्न हैं वे शुभोपयोगी मिथ्यादृष्टि हैं। इसलिये भाग्योद्य से जिनने मनुष्य पर्याय पाई है उनको तो सर्व धर्मका मूल कारण सम्यग्दर्शन श्रीर उसका कारण तत्त्व—निर्णय तथा उसका भी जो मृल कारण शास्त्राभ्यास है वह श्रवश्य करना चाहिये।

किंतु जो ऐसे श्रवसरको व्यर्थ गंवाते हैं उनपर बुद्धिमान करुणा करके कहते हैं कि:—

प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्यजन्मने। तां प्राप्त ये प्रमाद्यंति ते शोच्याः खलु धीमताम्।।

( भारमानुशासन गाथा--९४)

श्रर्थ:—संसारमें बुद्धिका होना ही दुर्लभ है श्रीर फिर उसमें भी परलोक के लिए बुद्धिका होना तो श्रीर भी दुर्लभ है ऐसी बुद्धि पाकर जो प्रमाद करते हैं उन जीवों को ज्ञानी बहुत ही शोचनीय दृष्टिसे देखते हैं।

इसिलये जिसे समा जैनी होना है उसे तो शास्त्रके आधार से तत्त्व निर्णय करना उचित है किन्तु जो तत्त्व निर्णय तो नहीं करता धौर पूजा स्तोत्र दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम संतोष आदि सभी कार्य करता है उसके यह सब कार्य असत्य हैं।

इसिलये आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरासे गुरुओं के उपदेश और स्वानुभवके द्वारा तत्त्वका निर्णय करना चाहिये। जिन वचन तो अपार है उसका पार तो श्री गणधर देव भी प्राप्त नहीं कर सके इसिलए जो मोत्तमार्ग की प्रयोजनभूत रकम है उसे निर्णय पूर्वक अवश्य जाननी चाहिये। कहा भी है कि—

श्रंतोगित्थि सुईगं कालो थोश्रावयं च दुम्मेहा। तंगवर सिक्खियव्वं जिं जर मरग्वक्खयं कुगाहि॥ (पाहुड दोहा ९८)

श्रथी:—श्रुतियों का श्रन्त नहीं है काल थोड़ा है श्रीर हम निवु-द्धि (श्रल्पबुद्धिवाले) हैं इसिलये हे जीव ! तुमे तो वह सीखना चाहिये जिससे तुजन्म मरण का नाश कर सके।

## आत्महितके लिये सर्व प्रथम सर्वज्ञका निर्णय करना चाहिये।

तुम्हें यदि अपना भला करना हो तो सर्व आत्महित का मूलकारण जो आप्त है उसके सच्चे स्वरूप का निर्णय करके ज्ञान में लाओ क्योंकि सर्व जीवोंको सुख प्रिय है। सुख भावकमों के नाशसे प्राप्त होता है, भाव कमेंका नाश सम्यक्चारित्रसे होता है, सम्यक्चारित्र सम्यग्हान सम्यग्ज्ञान पूर्वक होता है, सम्यग्ज्ञान आगमसे होता है, आगम किसी वीतराग पुरुष की वाणीसे उत्पन्न होता है और वह वाणी किसी वीतराग पुरुषके आश्रित है इसलिये जो सत्पुरुष हैं उन्हें अपने कल्याणके लिये सर्व सुखका मूलकारण जो आप्त—अग्हंत सर्वज्ञ हैं उनका युक्तिपूर्वक भलीभांति सर्व प्रथम निर्णय करके आश्रय लेना चाहिये।

श्रव जिनका उपदेश सुनते हैं श्रौर जिनके कहे हुये मार्ग पर चलना चाहते हैं तथा जिनकी सेवा पूजा, श्रास्तकता, जाप, स्मरण, स्तोत्र, नमस्कार श्रौर ध्यान करते हैं ऐसे जो श्राहंत सर्वज्ञ हैं उनका स्वरूप पहले श्रपने झानमें जो प्रतिभासित हुश्रा ही नहीं है तब फिर तुम निश्चय किये बिना किसका सेवन करते हो।

लोक में भी इसी प्रकार—श्रत्यंत निष्प्रयोजन बात का निर्ण्य करके प्रवृत्ति की जाती है और इधर तुम श्रात्महितके मून श्राधारभूत श्रर- हंतदेवका निर्ण्य किये विना ही प्रवृत्ति कर रहे हो यह बड़े ही श्राश्चर की बात है।

श्रीर फिर तुन्हें ही निर्णय करने योग्य ज्ञान भी प्राप्त हुत्रा है इसिलये तुम इस अवसर को वृथा मत गंवाश्रो। श्रालस्य श्रादि छोड़कर उमके निर्णयमें अपनेको लगाओ, जिससे तुन्हें वस्तुका स्वरूप, जीवादिका स्वरूप,स्वपरका भेद विज्ञान, श्रात्माका स्वरूप, हेयउगादंय और ग्रुभ-श्रग्र अवस्थारूप, अपने पद अपदका स्वरूप सर्वप्रकारसे यथार्थ ज्ञात हो सके। इसिलये सर्व मनोरथ सिद्ध करनेका उपाय जो श्रह्तसर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान है वह जिस प्रकार से सिद्ध हो वह प्रथम करना योग्य है।

सबसे पहले ऋहँत सर्वज्ञका निर्णय करने रूप कार्य करना चाहिये यही श्री गुरुकी मूल शिक्ता है।

#### सचा ज्ञान सम्यग्दष्टी के होता है।

अपने अपने प्रकरणमें अपना अपना ज्ञेय संबंधी यथार्थ जाननेका अल्प अथवा विशेष ज्ञान सर्वज्ञके होता है क्योंकि लौकिक कार्य तो सभी जीव यथार्थ ही करते हैं इसलिये लौकिक सम्यग्ज्ञान सभी जीवोंके थोड़ा बहुत बना हो रहता है किन्तु मोत्तमार्गमें प्रयोजनभूत जो आप्त आगम आदि पदार्थ हैं उनका यथार्थ ज्ञान सम्यग्द्रिको ही होता है तथा सर्वज्ञेय का ज्ञान केवली भगवानके हो होता है, यह जानना चाहिये।

#### जिनमत की आज्ञा

कोई कहता है कि सर्वज्ञकी सत्ताका निश्चय हमसे नहीं हुआ तो क्या हुआ ? यह देव तो सच्चे हैं, इनकी पूजन आदि करना निष्फल थोड़े ही जाता है ?

उत्तर—जो तुम्हारी किंचित् मंद कषायरूप परिण्ति होगी तो पुण्य बंध तो होगा किन्तु जिनमतमें तो देवके दर्शनसे आत्मदर्शनरूप फल होना कहा है वह तो नियमसे सर्वज्ञकी सत्ता जाननेसे ही होगा अन्य प्रकार से नहीं; यही श्री प्रवचनसारमें कहा है।

श्रीर फिर तुम लौकिक कार्योमें तो इतने चतुर हो कि वस्तुकी सत्ता श्रादि का निश्चय किये बिना सर्वथा प्रवृत्ति नहीं करते श्रीर यहां तुम सत्ताका निश्चय भी न करके सयान श्रनध्यवसायी (बिना निर्णयके) होकर प्रवृत्ति करते हो यह बड़ा श्राश्चर्य है ? श्री श्लोकवार्तिकमें कहा है कि—जिसके सत्ताका निश्चय नहीं हुआ, परीत्तकको उसकी स्तुति आदि कैसे करना उचित है ? इसलिये तुम सर्वकार्यों से पहले श्रपने झानमें सर्वक्षकी सत्ताको सिद्ध करो, यही धर्मका मूल है श्रीर यही जिनाम्नाय है।

#### श्रात्मकल्याणके श्रभिलावियोंसे श्रनुरोध

जिन्हें आत्मकल्याण करना है उन्हें पहले जिनवचनके आगमका सेवन, युक्तिका अवलंबन, परंपरा गुरुका उपदेश, तथा स्वानुभव इत्यादि के द्वारा प्रमाण नय निचेप आदि उपायसे वचनकी सत्यताका अपने ज्ञानमें निर्णय करके गम्यमान हुये सत्यरूप साधनके बलसे उत्पन्न जो अनुमान है उससे सर्वज्ञकी सत्ताको सिद्ध करके उनका अद्धान ज्ञान-दर्शन पूजन भक्ति और स्तोत्र नमस्कारादि करना चाहिये।

#### श्रपना भला बुरा श्रपने परिगामोंसे ही होता है इसप्रकार मानने वाला भगवानका सच्चा सेवक है।

जो यह मानता है कि अपना भला बुरा होना अपने परिणामों पर निर्भर है और उसो रूप स्वयं प्रवृत्ति करता है तथा अशुद्ध कार्योंको छोड़ता है वही जिनदेवका सच्चा सेवक है।

जिसे जिनदेवका सच्चा सेवक होना हो तथा जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्गरूप प्रवृत्ति करना हो उसे सबसे पहले जिनदेवके सच्चे स्वरूप का अपने ज्ञानमें निर्णय करके उसका श्रद्धान करना चाहिये, उसका यही कर्तव्य है।

## श्रावकों का प्रथम कर्तव्य

श्रावक को प्रथम क्या करना चाहिये ? गहिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीय णिकंपं। तंभाणे भाइज्जइ मावय! दुक्खक्खयद्वाए ॥ =६॥ गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिर्मलं सुरगिरेरिय निष्कंपम्। तत् ध्याने ध्यायते श्रावक! दुःखन्नयार्थे॥ ८६॥

द्यर्थ:--- प्रथम तो श्रावक को, सुनिर्मल कहने से भलीभांति निर्मल श्रीर मेरुवत् निष्कंप, श्रचल श्रीर चलमिलन तथा श्रगाढ-इन तीन दृषणों से रहित अत्यन्त निश्चल—ऐसे सम्यक्त को प्रहण करके उसे ( सम्यक्तके विषयभूत एकहृप आत्मा को ) ध्यान में ध्याना चाहिये, किसलिये ध्याना चाहिये ? दु:ख के चय के लिये।

भावार्थ:—श्रावक को श्रथम तो निरितचार निश्चल सम्यक्त्व को श्रह्म करके उसका ध्यान करना चाहिये कि जिस सम्यक्त्व की भावना से गृहस्थ को गृहकार्य संबंधी आकुलता, चोभ, दुःख हो वह मिट जाये। कार्य के बिगड़ने—सुधरनेमें वस्तु के स्वरूपका विचार आये उस समय दुःख मिट जाता है। सम्यग्द्दिट को ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु का स्वरूप जाना है, वैसा ही निरंतर परिण्मित होता है और वही होता है; उसमें इष्ट-श्रानष्ट मानकर दुःखी-सुखी होना वह निष्फल है; ऐसे विचार से दुःख दूर होता है वह प्रत्यच्च अनुभवगोचर है; इससे सम्यक्त्व का ध्यान करना कहा है।

#### सम्यक्तव के ध्यान की महिमा

सम्मत्तं जो भायइ समाइटी हवेइ सो जीवो।
सम्मत्तपरिणदो उण खवेई दुद्वट्व कम्माणि।। =७।।
सम्यक्त्वं यः ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति सः जीवः।
सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्ट कर्माणि।। =७॥

श्रर्थ:—जो जीव सम्यक्त्व की आराधना करता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है; और वह सम्यक्त्वरूप परिगामित होने से, जो दुष्ट आठ कर्म हैं उनका स्वय करता है।

भावार्थ:—सम्यक्त्व का ध्यान ऐसा है कि—यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ हो, तथापि उसके स्वरूप को जानकर उसका ध्यान करे तो वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है। श्रीर सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जीव के परिणाम ऐसे होते हैं कि संसारके कारणरूप जो दुए आठ कर्म हैं उनका चय होता है; सम्यक्त होते ही कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा होती जानी है। अनुक्रम से मुनी हो उस समय चारित्र और शुक्रध्यान उसके सहकारी होने पर सर्व कर्मों का नाश होता है।

#### सम्यक्तव का माहातम्य

किं बहुणा भिणिएणं जे सिद्धा णरवरा गए काले। सिज्भिहिह जे भिवया तं जाण इसम्मत्तं माहप्पं॥८८॥ किं बहुना भणतेन ये सिद्धाः नरवराः गते काले। सेत्स्यांति येऽपि भव्याः तज्जानीत सम्यक्त्व माहात्म्यम्।८८

श्रर्थ: —भगवान् सूत्रकार कहते हैं कि—"श्रधिक कहने से क्या साध्य हैं ? जो नरप्रधान भूतकाल में सिद्ध हुए हैं तथा भविष्य में सिद्ध होंगे वह सम्यक्त्व का ही माहात्म्य जानो।"

भावार्थ:—इस सम्यक्त का ऐसा माहात्म्य है कि आठ कमें का नाश करके जो भूतकालमें मुक्तिको प्राप्त हुए हैं और भविष्य में होंगे, वे इस सम्यक्त से ही हुए हैं और होंगे। इससे आचार्य देव कहते हैं कि विशेष क्या कहा जाये ? संत्रेप में समभ लो कि मुक्ति का प्रधान कारण यह सम्यक्त ही है। ऐसा मत समभो कि गृहस्थों का क्या धर्म होता है! यह सम्यक्त धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्म के अंग को (आवक धर्म और मुनिधर्म को) सफल करता है।

अब ऐसा कहते हैं कि—जो निरंतर सम्यक्त्वका पालन करते हैं वे धन्य हैं:--

> ते धएणा सुक्रयत्था ते स्रग ते वि एंडिया मणुया। सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वि ण मइलियं जेहिं॥ ८९॥

ते धन्याः सुकृतार्थाः ते श्रूराः तेऽपि पंडिता मनुजाः । सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्नेपि न मलिनितं यैः ॥८९॥

श्रथः—जिस पुरुष को मुक्ति का करने वाला सम्यक्तव है, श्रौर उसे (सम्यक्तव को) स्वप्नावस्था में भी मिलन नहीं किया है—श्रितचार नहीं लगाया है वह पुरुष धन्य है; वही मनुष्य है, वही कृतार्थ है, वही शूरवीर है श्रौर वही पण्डित है।

भावार्थ:——लोक में कोई दानादिक करे उसे धन्य कहते हैं; तथा विवाह, यज्ञादिक करता है उसे कृतार्थ कहते हैं, युद्ध से पीछे न हटे उसे शृश्वीर कहते हैं, अनेक शास्त्र पढ़े हों उसे पिएडत कहते हैं—यह सब कथनमात्र है। मोज्ञका कारण जो सम्यक्त्व है उसे मिलन न करे, निरितिचार पाले वही धन्य है, वही कृतार्थ है, वही शूर्वीर है, वही पिएडत है, वही मनुष्य है। इस (सम्यक्त्व) के बिना मनुष्य पशु समान है;—ऐसा सम्यक्त्व का माहात्म्य कहा है।

सम्यक्तव ही प्रथम धर्म है और यही प्रथम कर्तव्य है। सम्यन्दर्शन के विना ज्ञान, चारित्र और तप में सम्यक्पना नहीं आता; सम्यन्दर्शन ही ज्ञान, चारित्र, वीर्य और तप का आधार है। जिस्पत्रकार नेत्रों से मुख को सौंदर्य प्राप्त होता है उसीप्रकार सम्यन्दर्शन से ज्ञानादिक में सम्यक्पन की प्राप्ति होती है।

श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है कि—

न सम्यत्तवसमं किंचित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यतन् भृताम् ॥३४॥

अर्थ--सम्यग्दर्शन के समान इस जीव को तीनकाल तीनलोक में कोई कल्याण नहीं है और मिथ्यात्व के समान तीनलोक तीनकाल में दूसरा कोई अकल्याण नहीं है।

## सम्यग्दर्शन अ-

भावार्थ में कहा है कि—श्रनंतकाल तो व्यतीत होगया, एक समय वर्तमान चल रहा है श्रोर भिवष्य में श्रनंतकाल श्रायेगा। इन तीनों काल में श्रोर श्रथोलोक, मध्यलोक तथा उध्वेलोक—इन तीनों लोक में जीव को सर्वोत्छ्रष्ट एपकारी, सम्यक्त्व के समान न तो कोई है, न हुआ है श्रोर न होगा। तीन लोक में विद्यमान—ऐसे तीर्थं कर, इन्द्र, श्रहमिन्द्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र श्रादि चेतन श्रोर मिण, मंत्र, श्रोपिध श्रादि जड़—यह कोई द्रव्य सम्यक्त्व के समान उपकारी नहीं हैं; श्रोर इस जाव का सबसे महान श्राहत-बुरा जैसा मिथ्यात्व करता है वैसा श्राहत करने वाला कोई चेतन या जड़ द्रव्य तीनकाल तीनलोक में न तो है, न हुआ है, श्रोर न होगा। इससे मिथ्यात्व को छोडने के लिये परम पुरुपार्थ करो ! संसार के समस्त दु:खों का नाशक श्रोर श्राहम कल्याण को प्रगट करने वाला एक सम्यक्त्व ही है, इसलिये उसे प्रगट करने का ही पुरुपाथ करो !

#### समयसार-नाटकमें कहा है कि-

"प्रगट हो कि मिथ्यात्व ही स्रास्तव-बंध है और मिथ्यात्व का स्रभाव स्रथीत सम्यक्त ही संवर, निर्जरा तथा मोत्त है।"

- समयसार-नाटक पृष्ठ ३१०

जगत के जीव अनन्त प्रकार के दुःख भोग रहे हैं, उन दुःखों से सदेव के लिये मुक्त होने अर्थात् अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिये वे अहिनिशा उपाय कर रहे हैं; परन्तु उनके वे उपाय मिथ्या होने से जीवोंका दुःख दूर नहीं होता; एक या दूसरे प्रकार से दुःख बना ही रहता है। यदि मूलभूत भूल नहीं तो दुःख नहीं हो सकता, और वह भूल दूर होने से सुख हुए बिना नहीं रह सकता— ऐसा अवाधित सिद्धान्त है; इससे दुःख दूर करनेके लिए सर्वप्रथम भूलको दूर करना चाहिये; इस मूलभूत भूलको दूर करनेके लिए वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझना चाहिए।

यदि जीवको वन्तुके सच्चे स्वरूप सम्बन्धी मिथ्यामान्यता न हो तो ज्ञानमें भूल नहीं हो सकती । जहाँ मान्यता सच्ची हो वहाँ ज्ञान भो सच्चा ही होता है। सच्ची मान्यता छोर सच्चे ज्ञानपूर्वक ही यथार्थ वर्तन होता है; इससे सच्चो मान्यता और सच्चे ज्ञानपूर्वक होनेवाले सच्चे वर्तन द्वारा ही जीव दुःखोंसे मुक्त हो सकते हैं।

"स्वयं कीन है ?" इस सम्बन्धी जगतके जीवोंकी महान भूल श्रमादिसे चली श्रारही है। अनेक जीव शरीरको अपना स्वरूप मानते हैं, श्रथवा तो शरीर अपने अधिकारकी वस्तु है—ऐसा मानते हैं, इससे शरीर की संभाल रखनेके लिये वे अनेक प्रकारसे सतत् प्रयत्न करते रहते हैं। शरीरको अपना मानता है इससे, जिन जड़ या चेतन पदार्थोंकी श्रोरसे शारीरिक अनुकू जता मिलती है, ऐसा जीव माने उनके प्रति राग होगा ही; और जिस जड़ या चेतनकी ओरसे प्रतिकू जता मिलती है—ऐसा वह माने उसके प्रति उसे द्वेप होगा ही। जीवकी यह मान्यता महान भूलयुक्त है इससे उसे आकु जता बनी ही रहती है।

जीवकी इस महान भूलको शास्त्रमें मिथ्यादर्शन कहा जाता है। जहाँ मिथ्यादर्शन हो वहां ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही होते हैं; इससे मिथ्यादर्शनरूप महान भूलको महापाप भी कहा जाता है। मिथ्यादर्शनरूप महान भूलको महापाप भी कहा जाता है। मिथ्यादर्शन यह महान भूल है और सर्व दुःखोंका महा बलवान मूल वही है— ऐसा लच्च जीवोंको न होनेसे, वह लच्च कराने और उस भूलको दूर करके वे अविनाशी सुखको ओर अपसर हों इस हेतुसे आचार्य भगवंतोंने सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट करने का उपदेश बारंबार दिया है। जीवको सच्चे सुख की आवद्यक्ता हो तो उसे प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट करना ही चाहिए।

संसाररूपी समुद्रसे रत्नत्रयह्नपी जहाजको पार करनेके लिये सम्यग्दर्शन चतुर केवट-नाविक है। जो जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करता है वह श्रनन्त सुखको प्राप्त होता है, श्रौर जिस जीवको सम्यग्दर्शन नहीं है वह पुण्य करे तो भी श्रनन्त दुःखोंको प्राप्त होता है; इसलिये यथार्थ सुख प्राप्त करनेके लिये जीवोंको तत्वका यथार्थ स्वरूप समभ कर सम्यग्दर्शन प्रगट करना चाहिए।

## वंदन हो सम्यक्तवको!

## ६ मोचका उपाय-भगवती प्रज्ञा

#### (१) भगवती प्रज्ञा

श्रात्मा श्रौर बंध किसके द्वारा द्विधा किये जाते हैं ? ऐसा पूछने पर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि:—

जीव बंध दोनों नियत निज निज लक्षण से छेदे जाते हैं। प्रज्ञाछैनी द्वारा छेदे जाने पर दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं।।

1188811

जीव श्रीर बंध भाव को भिन्न करना श्रात्मा का कार्य है श्रीर उसे करने वाला श्रात्मा है। मोच श्रात्मा की पित्र दशा है श्रीर उस दशा रूप होनेवाला श्रात्मा है। परंतु उसरूप होने का साधनक्या है, उसका उपाय क्या है? उसके उत्तर में कहते हैं कि उस भगवती प्रज्ञा के द्वारा ही श्रात्मा के स्वभाव को श्रीर बंधभाव को पृथक् जानकर छेदे जानेपर मोच होता है। श्रात्मा का स्वभाव बंधन से रहित है, इसप्रकार जानने वाला सम्यक्ज्ञान ही बंध श्रीर श्रात्मा को पृथक् करने का साधन है। यहां (भगवती) विशेषण के द्वारा श्राचार्य देवने उस सम्यक्ज्ञान की महिमा बताई है।

#### (२) चेतक-चेत्य भाव

त्रात्मा और बंध के निश्चित लत्त्रण भिन्न हैं, उनके द्वारा उन्हें भिन्न भिन्न जानना चाहिये। श्वात्मा श्रीर बंध में चेतक-चेत्य संबंध है, श्रांत् श्रात्मा जानने वाला चेतक है श्रौर बंध भाव उसके ज्ञान में मालूम होता है इसिलये वह चेत्य है। वंध भाव में चेतकता नहीं है श्रौर चेतकता में बंधभाव नहीं है। बंध भाव स्वयं कुछ नहीं जानते किन्तु श्रात्मा श्रपंन चेतक स्वभाव के द्वारा जानता है। श्रात्मा का चेतक स्वभाव होने से श्रौर बंध भावों का चेत्य स्वभाव होने से श्रात्मा के ज्ञान में बंध भाव मालूम तो होता है, किन्तु वहां बंध भावको जानने पर श्रज्ञानी को भेदज्ञान के श्रभाव के कारण ज्ञान श्रौर बंधभाव एक से प्रतिभासित होते हैं। चेतकचेत्य भाव के कारण उनमें श्रत्यन्त निकटता होने पर भी दोनों के छन्नण भिन्न भिन्न हैं। (श्रायंतनिकट) कहते ही भिन्नता श्रा जाती है।

चेतक-चेत्यपनें के कारण अत्यंत निकटता होने से आत्मा और बंध के भेदज्ञान के अभाव के कारण उनमें एकत्व का व्यवहार किया जाता है, परंतु भेदज्ञान के द्वारा उन दोनों की भिन्नता स्पष्ट जानी जाती है, पर्याय में देखने पर बंध और ज्ञान एक ही साथ हों ऐसा दिखाई देता है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से देखने पर बंध और ज्ञान भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और बंध वाहर जाने वाली विकारी भावना है।

### (३) बंधभाव श्रीर ज्ञान की भिन्नता

बंधभाव आत्मा की अवस्था में होता है, वह कहीं पर में नहीं होता। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि बंध भावकी लगन आत्मा के स्व-भाव के साथ मानों एकमेक हो रही है। अंतरंग स्वरूप क्या है और बाहर होने वाली लगन क्या है-इसके सूच्म भेद के अभान के कारण ज्ञान के मंथन में वह लगन मानों एकमेक हो रही है ऐसा अज्ञानी को दीखता है और इसीलिये बंधभाव से भिन्न ज्ञान अनुभव में नहीं आता तथा बंध का छेद नहीं होता। यदि बंध और ज्ञान को भिन्न ज्ञाने तो ज्ञान की एकामता के द्वारा बंधन का छेद कर सकता है। राग अनेक प्रकार का है आरे स्वभाव एक प्रकार का है। प्रज्ञा के द्वारा समस्त प्रकार के राग से आत्मा को भिन्न करना सो मोच का उपाय है।

यहां यह कहा गया है कि राग और श्रात्मा भिन्न हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा यहां है श्रीर राग उससे दस फुट दूर है; श्रीर इस प्रकार त्रेत्र की अपेत्ता से भिन्नता नहीं है, परन्तु वास्तव में भाव से भिन्नता है। रागादिक बंधभाव आत्मा के उपर ही उपर रहते हैं भीतर प्रवेश नहीं करते। श्रथीत् चिणिक राग भाव के होने पर भी वह त्रिकाल स्वभाव रागरूप नहीं है इसिल्ये यह कहा है कि विकार; स्वभाव के उपर ही उपर रहता है। विकार और स्वभाव को भिन्न जानने से ही मोत्त होता है और उसके लिये प्रज्ञा ही साधन है। प्रज्ञा श्रथ है सम्यक्ज्ञान।

### (४) प्रजाछैनी

समयसार-स्तुति में भी कहा है कि प्रज्ञारूपी छैनी उदय की संधि की छेदक होती है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा का स्वभाव और उदय का अर्थ है बंधभाव। स्वभाव और बंधभाव की समस्त संधियों को छेदने के लिये आत्मा की प्रज्ञारूपी छैनी ही साधन है। ज्ञान और राग दोनों एक पर्याय में वर्तमान होने पर भी दोनों के लज्ञण कभी एक नहीं हुये, दोनों अपने अपने निज लज्ञणों में भिन्न २ हैं-इस प्रकार लज्ञण भेद के द्वारा उन्हें भिन्न जानकर उनकी सूदम अंतर संधि में प्रज्ञारूपी छैनी के प्रहार से वह अवश्य पृथक हो जाते हैं।

जैसे पत्थर की संधिको लद्य में लेकर उस संधि में सुरंग लगाने से शीघ ही बड़े भारी धमाके के साथ टुकड़े हो जाते हैं उसी प्रकार यहां पर सम्यक्ज्ञान रूपी सुरंग है तथा आत्मा और बंध के बीच की सूदम संधि को लद्य में लेकर सावधानी के साथ उसमें वह सुरंग लगानी है, ऐसा करने से आत्मा और बंध पृथक हो जाते हैं। यहाँ सावधानी के साथ सुरंग लगाने की बात कही है श्रर्थात् चाहें जैसा राग हो वह सब मेरे ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान स्वभाव के द्वारा मैं राग का ज्ञाता ही हूं करता नहीं, इम प्रकार सब तरफ से भिन्नत्व जान कर श्रर्थात् मोह का श्रभाव करके ज्ञान श्रात्मा में एकाम करना चाहिये।

यहांपर प्रज्ञारूपी छैनीके प्रहारका ऋथं उसे हाथमें पश्ड्कर मारना ऐसा नहीं है। प्रज्ञा और आत्मा कहीं भिन्न नहीं हैं। तीव पुरुषार्थके द्वारा ज्ञानको आत्माके स्वभावमें एकाम करने पर रागका लच्य छूट जाता है, यही प्रज्ञारूपी छैनीका प्रहार है।

सूरम श्रंतर संधिमें प्रहारका श्रर्थ यह है कि शारीर इत्यादि पर द्रव्य तो भिन्न ही हैं, कर्म इत्यादि भी भिन्न ही हैं, परन्तु पर्यायमें जो राग- द्रेष होता है वह स्थूल रूपसे श्रात्माके साथ एक जैसा दिखाई देता है, परंतु उस स्थूलदृष्टिको छोड़कर सूर्दमरूपसे देखने पर श्रात्माके स्वभाव श्रीर रागमें जो सूर्दम भेद है वह ज्ञात होता है। स्वभाव दृष्टिसे ही राग श्रीर श्रात्मा भिन्न माल्म होते हैं इसिलये सूर्दम श्रन्तर्दृष्टिके द्वारा ज्ञान श्रीर रागका भिन्नत्व जानकर ज्ञानमें एकाय होनेपर राग दूर दोजाता है। श्रर्थात् मुक्ति होजाती है। इसप्रकार सम्यक्ज्ञानरूपी प्रज्ञा छनी ही मोचका उपाय है।

## (५) ज्ञान ही मोचका साधन है

त्रैकालिक ज्ञाता स्वभाव और वर्तमान विकारके बीच सूद्म श्रंतर संधि जानकर श्रात्माकी और बंधकी श्रंतरसंधिको तोड़नेके लिये ही कहा है। श्रात्मा को बंधन भावसे भिन्न करना न श्राये तो श्रात्माको क्या लाभ है? जिसने श्रात्मा श्रोर बंधके बीचके भेदको नहीं जाना वह श्रज्ञानकं कारण बंध भावोंको मोज्ञका कारण मानता है श्रोर बंध भावोंका श्राद्र करके संसारको बढ़ाता रहता है इसलिये श्राचार्यदेव कहते हैं कि हे भव्य जीव! एक प्रज्ञारूपी छैनी ही मोज्ञका साधन है। इस भगवती प्रज्ञाके श्रातिरक्त श्रन्य कोई भी भाव मोज्ञके साधन नहीं हैं।

ध्यान करने पर पहले चैतन्यकी श्रोरका विकल्प उठता है वह निर्विकल्प ध्यानका साधन है—यह बात भी यथार्थ नहीं है। विकल्प तो बंध भाव है श्रोर निर्विकल्पता शुद्ध भाव है। पहले श्रानहत वृत्तिसे (बिना भावना या बिना इच्छाके) विकल्प श्राते हैं किन्तु प्रक्का रूपी पैनी छैनी उस विकल्पको मोचमार्गके रूपमें स्वीकार नहीं करती, किन्तु उसे बंध मार्गके रूपमें जानकर छोड़ देती है। इस प्रकार विकल्पको छोड़कर ज्ञान रह जाता है। ऐसे विकल्पको भी जान लेने वाला ज्ञान ही मोच्चका साधन है परंतु कोई विकल्प उस मोच्चका साधन नहीं है। जो शुभ विकल्पोंको मोच्चके साधनके रूपमें स्वीकार करते हैं उनके भगवती प्रज्ञा प्रगट नहीं हुई है इसीलिये वे बंधभाव श्रोर मोच्चभावको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते श्रोर वे श्रज्ञानके कारण बंधभावको ही श्रात्माके रूपमें श्रंगीकार करके निरंतर बद्ध होते रहते हैं। उधर ज्ञानीको श्रात्मा श्रोर बंधभावका स्पष्ट भेदज्ञान होता है इसलिये मोच्चमार्गके बीचमें श्राने बाले बंधभावोंको बंधके रूपमें निःशंकतया जानकर उसे छोड़ते जाते हैं श्रोर ज्ञानमें एकाम हो जाते हैं इसलिये ज्ञानी प्रतिच्चण बंधभावोंसे मुक्त होते हैं।

### (६) भेद विज्ञानकी महिमा

यहां तो भेद्विज्ञानकी ही प्रमुखता है भेद्ज्ञानकी श्रपार महिमा है। पहले एक सौ इकतीसवें श्लोकमें भेद्ज्ञानकी महिमाको ब्राह्म है। है कि:—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन । क्ष्यस्यैवाभावतो बद्धाः बद्धाः ये किल केचन ॥ १३१ ॥

श्रर्थ:—जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद्विज्ञानसे ही हुए हैं, श्रीर जो बद्ध हुए हैं वे सब उसी-भेद्विज्ञानके ही श्रभावसे ही हुए हैं।

भावार्थ: - श्रनादिकालसे लेकर जब तक जीवके भेदिवज्ञान नहीं होता वहाँ तक वह बंधता ही रहता है - संसारमें परिश्रमण करता ही रहता है। जिस जीव को भेदिवज्ञान हो जाता है वह कमों से अवश्य छूट जाता है-मोत्त को अवश्य प्राप्त करता है। इसिलये कर्मबंधका-संसार का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है और मोत्त का प्रथम कारण भेद विज्ञान ही है। विना भेद विज्ञान के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।

## (७) श्रात्मा श्रीर बंधभाव में भेद

श्चात्माके समस्त गुणोंमें श्रोर समस्त क्रमवर्ती पर्यायों में चेतना व्याप्त होकर रहती है इसलिये चेतना ही श्चात्मा है। क्रमवर्ती पर्याय के कहनेसे उसमें रागादि विकार नहीं लेना चाहिये किन्तु शुद्ध पर्याय ही लेनी चाहिये; क्योंकि राग समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होकर प्रवृत्त नहीं होता। बिना रागकी पर्याय तो हा सकती है, परंतु बिना चेतना की कोई पर्याय नहीं हो सकती; चेतना प्रत्येक पर्यायमें श्चवश्य होती है। इसलिये जो राग है सो श्चात्मा नहीं है किन्तु चेतना ही श्चात्मा है बंध भावोंकी श्चोर न जाकर श्चंतर स्वभाव की श्चोर उन्मुख होकर जो चैतन्यके साथ एकमेक हो जाती हैं वे निर्मल पर्यायों ही श्चात्मा हैं। इसप्रकार निर्मल पर्यायों को श्चात्माके साथ श्चमेद करके उसीको श्चात्मा कहा है श्चीर विकार भावको वंध भाव कहकर उसे श्चात्मासे श्चलग कर दिया है। यह भेद विज्ञान है।

बंध रहित अपने शुद्ध स्वरूपको जाने बिना बंबभावको भी यथार्थ-तया नहीं जाना जा सकता। पुण्य-पाप दोनों विकार हैं, वे आत्मा नहीं हैं; चैतन्य स्वभाव ही आत्मा है। जितने द्या-दान-भक्ति इत्यादि के शुभ-भाव हैं उनका आत्माके साथ कोई मेल नहीं खाता किन्तु बंधके साथ उनका मेल है।

प्रदन—जब कि पुर्य श्रात्मा नहीं है तब फिर पर जीव की दया क्यों करना चाहिये ?

उत्तर—श्वरे भाई ! कोई श्वातमा पर जीवों की द्या का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्वन्य जीव को मारने श्रथवा बचान की किया श्रात्मा की कदापि नहीं है; श्रात्मा तो मात्र उसके प्रति द्याके शुभभाव कर सकता है; ऐसी स्थितिमें यदि शुभ द्या भावको श्रपना स्वरूप माने तो उसे मिथ्यात्वका महापाप लगेगा। शुभ श्रथवा श्रशुभ कोई भी भाव श्रात्म कल्याणमें किंचित् मात्र सहायक नहीं हैं क्योंकि वे भाव श्रात्मा के स्वभावसे विपरीत लच्चणवाले हैं। पुण्य पाप भाव श्रनात्मा हैं।

## (८) ज्ञान का कार्य

साधक दशामें राग होता है तथापि ज्ञान उससे भिन्न है। रागके समय रागको रागके रूपमें जाननेवाला ज्ञान रागसे भिन्न रहता है। यदि ज्ञान और राग एकमेक हो जायें तो रागको रागके रूपमें नहीं जाना जा सकता। रागको जानने वाला ज्ञान आत्माके साथ एकता करता है और रागके साथ अनेकता (भिन्नता) करता है। ज्ञानकी ऐसी शक्ति है कि वह रागको भी जानता है। ज्ञानमें जो राग ज्ञात होता है वह तो ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्तिका विकास है, परंतु अज्ञानी को अपने स्वतत्त्व की अद्धा नहीं होती इसिलये वह रागको और ज्ञानको पृथक नहीं कर सकता और इसीलिये वह रागको अपना हो स्वरूप मानता है, यही स्वतत्त्वका विरोध है। भेद ज्ञानके होते ही ज्ञान और राग भिन्न मालम होते हैं इसिलये भेद विज्ञानी जीव ज्ञानको अपने रूपमें अंगीकार करता है और रागको वंधरूप ज्ञानकर छोड़ देता है। यह भेद ज्ञानकी ही महिमा है।

रागके समय में रागरूप ही हो गया हूं ऐसा मानना सो एकान्त है, परन्तु रागके समय भी में तो ज्ञान रूप ही हूं, में कभी राग रूप होता ही नहीं—इसप्रकार भिन्नत्व की प्रतीति करना सो अनेकांत है। रागको जानते हुए ज्ञान यह जानता है कि 'यह राग है' परन्तु ज्ञान यों नहीं जानता कि 'यह राग में हूँ' क्योंकि ज्ञान अपना कार्य रागसे भिन्न रहकर करता है। दृष्टिका बल ज्ञान स्वभाव की श्रोर जाना चाहिये, उसकी जगह रागकी श्रोर जाता है, यही श्रज्ञान है। जिसका प्रभाव ज्ञानकी श्रोर जाता है वह राग

को नि:शंक रूपसे जानता है किन्तु उसे ज्ञान स्वभावमें कोई शंका नहीं होती। श्रोर जिसका प्रभाव ज्ञानकी श्रोर नहीं है उसे रागको जाननेपर श्रम हो जाता है कि यह राग क्यों? लेकिन भाई! तेरी दृष्टि ज्ञानसे हटकर रागपर क्यों जाती है? जो यह राग मालूम होता है सो तो ज्ञानकी जानने की जो शक्ति विकसित हुई है वहीं मालूम होती है; इस प्रकार ज्ञान श्रोर रागको पृथक करके श्रपने ज्ञानपर भार दे, यहीं मुक्तिका उपाय है ज्ञानपर भार देनेसे ज्ञान सम्पूर्ण विकसित हो जायगा श्रोर राग सर्वथा नष्ट हो जायगा—जिससे मुक्ति मिलेगी। भेदज्ञानका ही यह फल है।

रागके समय जिसने यह जाता कि 'जो यह राग माल्म होता है वह मेरी ज्ञान शक्ति है, रागकी शक्ति नहीं है' श्रीर इसप्रकार जिसने भिन्न रूपमें प्रतीति करली है उसके मात्र ज्ञातृत्व रहजाता है श्रीर ज्ञातृत्वके बलसे समस्त विकारका कर्तृ त्व भाव उड़ जाता है।

### (१) ज्ञानकी शक्ति; चारित्र का साधन

यदि कोई ऐसा माने कि महाव्रतके शुभ विकल्पसे चारित्र दशा प्रगट होती है तो वह मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि व्रतका विकल्प तो राग है इसिलये वह वंधका लच्चण है और चारित्र आत्मा है। जो शुभराग को चारित्र का साधन मानता है वह वंध को और आत्मा को मानता है तथा उन्हें पृथक् नहीं समभता; इसिलये वह मिथ्यादृष्टि है, वह राग राहत आत्माकी ज्ञान शक्ति को नहीं पिहचानता। जब व्रत का शुभ विकल्प उठा तब उस समय आत्माके ज्ञान की पर्याय की शक्ति ही ऐसी विकसित हुई है कि वह ज्ञान आत्माके स्वभावको भी जानता है और विकल्प को भी जानता है। उस पर्याय में विकल्पका ही ज्ञान होता है दूमरा कदापि नहीं होता, परन्तु वहां जो विकल्प है वह चारित्रका साधन नहीं किन्तु जो ज्ञान शक्ति विकसित हुई है वह ज्ञान ही स्वयं चारित्रका साधन है। तेरी ज्ञायक पर्याय ही तेरी शुद्धताका साधन है और जो व्रतका राग है सो वह तेरी ज्ञायक पर्याय का उस समय का ज्ञेय है। यह बात नहीं है कि महाव्रत का

विकल्प उठा है इसिलये चारित्र प्रगट हुआ है, परन्तु ज्ञान उस वृत्ति को आर स्वभावको दोनों को भिन्न जानकर स्वभावकी और उन्मुख हुआ है इसिलये चारित्र प्रगट हुआ है। वृत्ति तो बंधभाव है और मैं ज्ञायक हूं, इसप्रकार ज्ञायक भावकी टढ़ताके बलसे वृत्तिको तोइकर ज्ञान अपने स्वभाव में लीन होता है और च्रापक श्रेगीको मांडकर केवलज्ञान और मोचको प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि प्रज्ञारूपी छैनी ही मोचका साधन है।

## ं (१०) ज्ञान विकार का नाशक है।

हानमें जो विकार मालूम होता है यह तो ज्ञानकी पर्यायकी शिक्त हो ऐसी विकसित हुई है-यों कहकर ज्ञान और विकार के बीच भेद किया है; उसकी जगह कोई यह मान बैठे कि—"भले विकार हुआ करे, आखिर वह है तो ज्ञानका ज्ञेय ही न ?" तो समझना चाहिये कि वह ज्ञानके म्वरूपको ही नहीं जानता। भाई, जिसके पुरुषार्थका प्रवाह ज्ञानके प्रति बह रहा है उसके पुरुषार्थका प्रवाह विकारकी भोरसे रुक जाता है और उसके प्रतिज्ञण विकारका नाश होता रहता है। साधक दशामें जो २ विकार भाव उत्पन्न होते हैं वे ज्ञानमें ज्ञात होकर छूट जाते हैं—उनका आस्तत्व नहीं रहता। इसप्रकार कमबद्ध प्रत्येक पर्यायमें ज्ञानका मुकाव स्वभावकी और होता जाता है और विकारसे छूटता जाता है। "विकार भले ही" यह भावना मिथ्य। दृष्टि की ही है। ज्ञानी तो ज्ञानता है कि कोई विकार मेग स्वरूप नहीं है इसलिये वह ज्ञानको ही भावना करता है और इसीलिये विकार की औरसे उसका पुरुषार्थ हट जाता है। ज्ञानके आस्तित्व में विकार का नास्तत्व है।

पहले रागादिक पहचाना नहीं जाता था और अब ज्ञान सृहम रागादिक भी जानलेता है क्योंकि ज्ञानकी शक्ति विकसित होगई है ज्ञान सूहम विकल्पको भी दंध भावके रूपमें जान लेता है; इसमें रागकी शक्ति नहीं किन्तु ज्ञानकी ही शक्ति है। ऐसे स्वाश्रय ज्ञानकी प्रतीति रुचि, श्रद्धा, और स्थिरताके श्रतिरक्त अन्य सब उपाय श्रात्महितके लिए व्यर्थ हैं। श्रपने परिपूर्ण स्वाधीन स्वतत्त्वकी शक्ति की प्रतीतिके बिना जीव श्रपनी स्वाधीन दशा कहांसे लायगा ? निजकी प्रतीति वाला निज की श्रोर भुकेगा श्रीर मुक्ति प्राप्त करेगा; जिसे निजकी प्रतीति नहीं है वह विकार की श्रोर भुकेगा श्रीर संसारमें परिश्रमण करेगा।

ज्ञान चेतन स्वरूप है अर्थान् वह सदा चेतन्य—जागृत रहता है। जो वृत्ति आती है उसे ज्ञानके द्वारा पकड़कर तत्काल छिन्न-भिन्न कर देता है और प्रत्येक पर्यायमें ज्ञान शक्ति बढ़ती जाती है। जो एक भी वृत्ति को कदापि मोचमार्गके रूपमें स्वीकार नहीं करता ऐसा भेदज्ञान वृत्तियों को तोड़ता हुआ, स्वरूपकी एकाम्रताको बढ़ाता हुआ मोचमार्ग को पूर्ण करके मोचरूप परिण्मित हो जाता है ऐसे परिपूर्ण ज्ञान स्वभावकी शक्तिका बल जिसे प्रतीतिमें जमगया उसे अल्पकालमें मोच अवश्य प्राप्त होता है। मोच का मूल भेदविज्ञान है। रागको जानकर रागसे भिन्न रहने वाला ज्ञान मोच प्राप्त करता है और राग को जानकर भी रागमें अटक जानेवाला ज्ञान वंधको प्राप्त करता है।

ज्ञानीके प्रज्ञारूपी छैनीका बल यह होता है कि—यह भावनायें तो प्रतिज्ञाण चली जारही हैं श्रीर उपरोक्त भावनाश्रोंसे रहित मेरा ज्ञान बढ़ता ही जाता है। श्रज्ञानीके मनमें ऐसे विचार उठते हैं कि-अरे, मेरे ज्ञानमें यह भावना उत्पन्न हुई है श्रीर भावनाके साथ मेरा ज्ञान भी चला जा रहा है। श्रज्ञानीके ज्ञान श्रीर रागके बीच श्रभेद बुद्धि (एकत्व बुद्धि) है जो कि मिथ्याज्ञान है। ज्ञानीने प्रज्ञारूपी छैनीके द्वारा राग और ज्ञानको पृथक् करके पहिचाना है, जो कि सम्यक्ज्ञान है। ज्ञान ही मोज्ञका उपाय है श्रीर ज्ञान ही मोज्ञ है। जो सम्यक्ज्ञान साधकदशाके रूप में था वहीं सम्यक्ज्ञान बढ़कर साध्य दशा रूप हो जाता है। इसप्रकार ज्ञान ही साधकस्याध्य है। श्रात्माका श्रपने मोज्ञके लिये श्रपने गुणके साथ संबंध होता है या परद्रव्योंके साथ ? श्रात्माका श्रपने ज्ञानके साथ ही संवंध है, परद्रव्यके साथ श्रात्माके मोज्ञका संबंध नहीं है। श्रात्मा परसे तो पृथक है ही किन्तु यहां

श्रांतरंगमें यह भेद्ज्ञान कराते हैं कि वह विकार से भी पृथक् है। विकार श्रोर श्रात्मा में भेद करदेना हो विकार के नाशका उपाय है। रागकी किया मेरे स्वभावमें नहीं है इसप्रकार सम्यक्ज्ञानके द्वारा जहां स्वभाव शिक्तको स्वीकार किया कि विकारका ज्ञाता होगया। जैसे विजलीके गिरनेसे पर्वत फट जाता है उसी प्रकार प्रज्ञारूपी छैनीके गिरनेसे स्वभाव श्रीर विकारके बीच दरार पड़ जाती है तथा ज्ञान स्वोन्मुख होजाता है श्रीर जो श्रानादि कालीन विपरीत परिण्यामन था वह सककर श्राव स्वभाव की श्रोर परिण्यामन प्रारंभ हो जाता है। इसमें स्वभावका श्रानंत पुरुषार्थ है।

## (११) द्रव्यिलंगी साधुने क्या किया?

श्रज्ञानीको राग द्वेषके समय ज्ञान श्रलग नहीं दिखाई देता इसलिये वह श्रात्मा श्रौर बंधके बीच भेद नहीं समभता। श्रात्मा श्रौर बंधके बीच भेद को जाने विना द्रव्यिलगी साधु होकर नवमें श्रैवेयक तक जाने योग्य चारित्रका पालन किया श्रौर इतनी मंदकषाय करली कि यदि कोई उसे जला डाले तो भी बाह्य क्रोध न करे, छह छह महीने तक श्राहार न करे तथापि भेद ज्ञानके विना श्रनंत संसारमें ही परिश्रमण करता है। उमने श्रात्माका कोई भला नहीं किया किन्तु वह मात्र बंधभावके प्रकारको ही बदलता रहता है।

प्रक्न-इतना सब करने पर भी कुछ नहीं होता ?

उत्तर—जिसे ऐसा लगता है कि 'इतना सब किया' उसके मिथ्यात्व की प्रबलता है। जो बाहरसे शरीरकी क्रिया इत्यादिको अपरी दृष्टिसे देखता है उसे ऐसा लगता है कि इतना सब तो किया है;' किन्तु झानी कहते हैं कि उसने कुछ भी अपूर्व नहीं किया, मात्र बंध भाव ही किया है, शरीरकी क्रियाका और शुभरागका अहंकार किया है। यदि व्यवहार दृष्टिसे कहा जाय तो उसने पुण्य भाव किया है और परमार्थसे देखा जाय तो पापही किया है। राग अथवा विकल्पसे आत्माको लाभ मानना सो महा मिथ्या-त्व है; उसे भगवानने पापही कहा है। वह एक प्रकारके बंधभावको छोड़- कर दूसरे प्रकारका बंधभाव करता है, परंतु जबतक बंधभावकी दृष्टिको छोड़कर अबंध आत्मस्वभावको नहीं पिह्चान लेता तबतक उसने आत्म-दृष्टिसे कुछ नहीं किया। वास्तवमें तो बंधभावका प्रकार ही नहीं बदला; क्योंकि उसने समस्त बंधभावोंका मूल जो मिध्यात्व है उसे दूर नहीं किया है।

## (१२) बाह्य त्यागी किंतु अंतर श्रज्ञानी श्रधमीं है

श्रज्ञानी स्वयं लाने पीनेका, वस्नका और रुपये पैसे इत्यादिका राग नहीं छोड़ सकता इसिलये वह किसी श्रन्य श्रज्ञानीके बाह्यमें श्रन्न वस्न श्रीर रुपये पैसे इत्यादिका त्याग देखता है तो वह यह मान बैठता है कि 'उसने बहुत कुछ किया है और वह मेरी श्रपेद्या उच्च है'। किन्तु वह जीव भी बाहरसे त्यागी होने पर भी श्रंतरंगमें श्रज्ञानके महापापका सेवन कर रहा है, वह भी उसीकी जातिका है। जो श्रंतरंगकी पहिचान किये विना बाहरसे ही श्रनुमान करता है वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता।

## (१३) बाह्य ऋत्यागी किंतु अंतर्ज्ञानी धर्मात्मा है

उपर जो त्यागी श्रज्ञानीका दृष्टान्त द्या है, श्रत्यागी ज्ञानीके संबंधमें उससे उल्टा समसना चाहिये। ज्ञानी गृहस्थ दशामें हो श्रौर उसके राग भी हो तथापि उसके श्रंतरंगमें सर्व परद्रव्योंके प्रति उदासीन भाव रहता है; श्रौर वह रागका भी स्वामित्व नहीं मानता, वह धर्मात्मा है। जो ऐसे धर्मात्माको श्रांतरिक चिन्होंके द्वारा नहीं पहिचानता श्रौर बाहरसे माप करता है वह वास्तवमें श्रात्माको नहीं समस्ता। जो श्रंतरंग में श्रात्माकी पवित्र दशाको नहीं समस्तते वे मात्र जड़के संयोगसे ही माप निकालते हैं। धर्मी श्रौर श्रधर्मीका माप संयोगसे नहीं होता इतना हो नहीं किन्तु रागकी मंदतासे भी धर्मी श्रौर श्रधर्मीका माप नहीं होता। धर्मी श्रौर श्रधर्मीका माप तो श्रंतरंग श्रभिप्रायसे निकाला जाता है।

## सम्यग्दर्शन ঞ—

बाह्य त्यागी और मंद रागी होने पर भी जो बंध भावको अपना स्वरूप मानता है वह अधर्मी है और बाह्यमें राजपाटका संयोग हो तथा राग विशेष दूर न हुआ हो तथापि जिसे अंतरंगमें बंधभावसे भिन्न अपने स्वरूपकी प्रतीति हो वह धर्मी है। जो शरीरकी क्रियासे, बाहरके त्यागसे अथवा रागकी मंदतासे आत्माकी महत्ता मानता है वह शरीरसे भिन्न, संयोगसे रहित और विकार रहित आत्मस्वभावकी हत्या करता है; वह महापापी है। स्वभावकी हिंसाका पाप सबसे बड़ा पाप है।

बाहरका बहुत सा त्याग और बहुत सा शुभ राग करके श्रज्ञानी लोक यह मान बैठते हैं कि इससे हम मुक्त हो जायेंगे; किन्तु हे भाई ! तुमने श्रात्माके धर्मका मार्ग ही श्रभी नहीं जान पाया, तब फिर मुक्ति तो कहां से मिलेगी ? श्रंतरंग स्वभावका ज्ञान हुए बिना श्रांतरिक शांति नहीं मिल सकती श्रौर विकार भावकी श्राकुलता दूर नहीं हो सकती।

# (१४) सम्यक्ज्ञान ही मुक्तिका सरल मार्ग है

श्रात्माके स्वभावको सममनेका मार्ग सीधा श्रोर सरल है। यदि यथार्थ मार्गको जानकर उस पर धीरे २ चलने लगे तो भी पंथ कटने लगे, परंतु यदि मार्ग को जाने बिना ही श्रांखों पर पट्टी बांधकर तेलीके बैलकी तरह चाहे जितना चलता रहे तो भी वह घूम घामकर वहींका वहीं बना रहेगा। इसी प्रकार स्वभावका सरल मार्ग है उसे जाने बिना ज्ञान नेत्रोंको बंद करके चाहे जितना चलटा टेढ़ा करता रहे श्रोर यह माने कि मैंने बहुत कुछ किया है; परंतु ज्ञानी कहते हैं कि भाई तूने कुछ नहीं किया, तू संसारका संसारमें ही स्थित है, तू किंचित्त मात्र भी श्रागे नहीं बढ़ सका। तूने अपने निर्विकार ज्ञान स्वरूपको नहीं जाना इसलिये तू श्रपनी गाड़ीको दौड़ाकर श्राधकसे श्राधक श्रशुभमें से खींचकर शुभमें ले जाता है श्रोर उसीको धर्म मान लेता है, परंतु इससे तो तू घूम घामकर पुनः वहींका वहीं विकार में नहीं श्रा जमता है। विकार चक्रमें चक्कर मारकर यदि विकारसे छूटकर ज्ञानमें नहीं श्राया तो तूने क्या किया ? कुछ भी नहीं।

ज्ञानके बिना चाहे जितना राग कम करे श्रथवा त्याग करे किन्तु यथार्थ समभके बिना उसे सम्यक्दर्शन नहीं होता और वह मुक्ति मार्गकी श्रोर कदापि नहीं जा सकेगा; प्रत्युत वह विकारमें श्रौर जड़को कियामें कर्तृ त्वका श्रहंकार करके संसार मार्गमें श्रौर दुर्गतिमें फँसता चला जायगा यथार्थ ज्ञानके बिना किसी भी प्रकार श्रात्मा की मुक्त दशा का मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। जिनने श्रात्म प्रतीति की है वे त्याग श्रथवा व्रत किये बिना ही एकावतारी हो गये हैं।

### (१५) संसार का मूल

कोई यह पूछ सकता है कि आत्माके स्वभावका मार्ग सरल होने पर भी समक्तमें क्यों नहीं आता? इसका कारण यह है कि आज्ञानी की अनादिकालसे आत्मा और रागके एकत्वका व्यामोह है, अम है, पागलपन है। जिसे अंतरंगमें राग रहित स्वभावकी दृष्टिका बल प्राप्त है वह आत्मानुभवकी यथार्थ प्रतीतिके कारण एक भवमें ही मोत्तको प्राप्त कर लेगा और जिसे आत्माकी यथार्थ प्रतीति नहीं है ऐसा अज्ञानी छह-छह महीनेका तप करके मर जाय तो भी आत्म-प्रतीतिके बिना उसका एक भी भव कम नहीं होगा, क्योंकि उसे आत्मा और रागके एकत्वका व्यामोह है; और वह व्यामोह ही संसार का मूल है।

### (१६) अज्ञान को दूर करनेका उपाय

कोई पूछता है कि अज्ञानीका वह न्यामोह किसी प्रकार हटाया भी जा सकता है या नहीं ? उत्तरमें कहते हैं कि हां, प्रज्ञारूपी छेनीके द्वारा उसे अवश्य छेदा जा सकता है। जैसे अंधकारको दूर करनेका उपाय प्रकाश ही है उसीप्रकार अज्ञानको दूर करनेका उपाय सम्यक्ज्ञान ही है। यहां पर न्यामोहका अर्थ अज्ञान है और प्रज्ञारूपी छेनीका अर्थ सम्यक्ज्ञान है। हजारों उपवास करना अथवा लाखों रुपयों का दान करना इत्यादि कोई भी उपाय आत्मा संबंधी अज्ञानको दूर करनेके लिये उपयुक्त नहीं है किन्तु आत्मा और रागकी भिन्नताका सम्यक्ज्ञान ही ज्या-

मोहको छेदनेका एक मात्र उपाय है। इसी उपायसे व्यामोहको छेदकर श्रात्मा मुक्तिमार्ग पर प्रयाण करता है।

प्रज्ञारूपी छैनी कैसे प्राप्त हो अर्थात् सम्यक्ज्ञान कैसे प्रगट हो ? ज्ञानके लिये किसी न किसी अन्य साधन की आवश्यकता तो होती ही है ? इसके समाधानार्थ कहते हैं कि नहीं; ज्ञानका उपाय ज्ञान ही है। ज्ञानका अभ्यास ही प्रज्ञारूपी छैनीको प्रगट करनेका कारण है। भक्ति, पूजा, अत, उपवास, त्याग इत्यादि का शुभ राग प्रज्ञाका उपाय नहीं है, स्वभाव की रुचिके साथ स्वभावका अभ्यास करना ही स्वभावका ज्ञान प्रगट करनेका उपाय है।

श्री श्रमृतचन्द्राचार्यदेव इस गाथाके श्राशयको निम्नलिखित श्लोक के द्वारा कहते हैं:—

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमि निपुर्गैः पातिता सावधानैः।
स्चिनेऽन्तः संधिवंधे निपतित रभसादात्मकर्मोभयस्य।।
त्यात्मानं मग्रमंतः स्थिरविशद्तसद्धाम्नि चैतन्यपूरे।
वंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्न भिन्नौ ॥ १८१॥

श्रश्नी:—यह प्रज्ञारूपी पैनी छैनी प्रवीण पुरुषोंके द्वारा किसी भी प्रकारसे-यत्नपूर्वक-सावधानीसे (अप्रमाद भावसे) चलाई जानेपर आत्मा श्रीर कर्म दोनोंके सूदम अंतरंग सन्धिके बधमें (आंतरिक सांधके जोड़नेमें) शीघ लगती है। वह कैसे सो बतलाते हैं। आत्माको जिसका तेज अंतरंगमें स्थिर और निर्मलरूपसे दैदीप्यमान है ऐसे चैतन्य प्रवाहमें मग्न करती हुई और बंधको अज्ञान भावमें निश्चल करती हुई आत्मा और बंधको सब श्रोरसे भिन्न करती हुई गिरती है।

इस कलशमें आतम स्वभावके पुरुषार्थका वर्णन किया गया है, भेद ज्ञानका उपाय दिखाया है। इस कलशके भाव विशेषतः परिणमन कराने योग्य हैं। १-पैनीछैनी, २-किसी प्रकार से, ३-निपुण पुरुषोंके द्वारा, ४-सावधान होकर चलाई जानेपर, ४-शीघ्र गिरती है-चलती है, इस-प्रकार पुरुषार्थके बताने वाले पांच विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं।

१-पैनी छैनी—जैसे जड़ शरीरमें से विकारी रोगको निकालने के लिये पैने और सूदम चमकते हुए शस्त्रोंसे आपरेशन किया जाता है इसी प्रकार यहां चैतन्य आत्मा और रागादि विकारके बीच आपरेशन करके उन दोनोंको प्रथक् करना है, उसके लिये तीदण और तेज प्रज्ञारूपी छैनी है अर्थात् सम्यक्ज्ञान रूपी पर्याय अंतरंगमें ढलकर स्वभावमें मग्न होता है और राग प्रथक् हो जाता है; यही भेदिवज्ञान है।

२-किसी भी प्रकार-पहले तेईमवें कलशमें कहा था कि तू किसी भी प्रकार-मर कर भी तत्त्वका कौतृहली हो उसीप्रकार यहां भी कहते हैं कि किसी भी प्रकार; समस्त विश्वकी परवाह न करके भी सम्यक्-ज्ञान रूपी प्रज्ञा-छैनीको आत्मा और बंधके बीच डाल । 'किमी भी प्रकार' के कहनेसे यह बात भी उड़ादी गई है कि कर्म इत्यादि बीचमें बाधक हो सकते हैं। किसी भी प्रकार अर्थात् तू अपनेमें पुरुषार्थ करके प्रज्ञारूपी छेनी के द्वारा भेदज्ञान कर । शरीरका चाहे जो हो किन्तु त्रात्माको प्राप्त करना हैं – यही एक कर्तव्य है, इसप्रकार तीव्र श्राकांचा श्रीर रुचि करके सम्यक्ज्ञानको प्रगट कर । यदि विजलीके प्रकाशमें सुईमें डोरा डालना हो तो उसमें कितनी एकामता आवश्यक होती है ? उधर विजली चमकी कि इधर सुईमें डोरा डाल दिया, इसमें एक चएा मात्रका प्रमाद नहीं चल सकता, इसीप्रकार चैतन्यमें सम्यक्ज्ञान रूपी सतको पोनक लिये चैतन्यकी एकायता और तीव्र आकांचा होनी चाहिये। अहा ? यह चेतन्य भगवानको पहिचाननेका सुयोग प्राप्त हुआ है, यहां प्रत्येक च्रा अमृल्य है, आत्म प्रतीतके बिना उद्घारका कहीं कोई मार्ग नहीं, इसलिये अभी ही किसी भी तरह आत्म प्रतीति कर लेनी चाहिये। इसप्रकार स्वभावकी रुचि प्रगट करने पर विकारका बल नष्ट हो जाता है। यह विकार अपने चैतन्यकी शोभा नहीं किन्तु कलंक है। मेरा चैतन्य तत्त्व उससे भिन्न असंग है।

इसप्रकार निरंतर स्वभावकी रुचि श्रोर पुरुषार्थके श्रभ्यासके द्वारा प्रज्ञारूपी छैनीको चलाना चाहिये।

३—निपुण पुरुषोंके द्वारा यहां लोकिक निपुणताकी बात नहीं किन्तु स्वभावका पुरुषार्थ करनेमें निपुणताकी बात है। लोकिक बुद्धिमें निपुण होने पर भी उसे स्वयं शंका बनी रहती है कि मेरा क्या होगा? इसीप्रकार जिसे ऐसी शंका बनी रहती है कि "तीन्न कर्म उदयमें आयेंगे तो मेरा क्या होगा? यदि अभी मेरे बहुतसे भव शेष होंगे तो क्या होगा? यदि अभी मेरे बहुतसे भव शेष होंगे तो क्या होगा? मुक्ते प्रतिकूलता आगई तो क्या होगा?" तो वह निपुण नहीं किन्तु अशक्त पुरुषार्थहीन पुरुष है। जो ऐसी पुरुषार्थहीनता की बातें करता है वह प्रज्ञारूपी छैनीका प्रहार नहीं कर सकता; इमोलिये कहा है कि 'निपुण पुरुषोंके द्वारा चलाई जाने पर' अर्थात् जिसे कर्गों के उदयका लच्य नहीं किन्तु मात्र स्वभावकी प्राप्तिका ही लच्य है और जिसे अपने स्वभाव की प्राप्तिके पुरुषार्थके बलसे मुक्तिकी निःसंदेहता ज्ञात है ऐसे निपुण पुरुष ही तीन्न पुरुषार्थके द्वारा प्रज्ञारूपी छनीको चलाकर भदिवज्ञान करते हैं।

8—सावधान होकर — अर्थात् प्रमाद और मोहको दूर करके चलानी चाहिये। यदि एक च्या भी सावधान होकर चेतन्यका अभ्यास करे तो अवश्य हो सेदज्ञान और मोच प्राप्त हो जाय। जा चेतन्यमें सावधान है उसे कर्मके उदयको शंका कदापि नहीं होती। पहले अनादिकालसे विकारको अपना स्वरूप मानकर असावधान होरहा था उसकी जगह अब चेतन्य स्वरूपके लच्यसे सावधान होकर विकारका लच्य छोड़ दिया है। अर्थात् यदि अब विकार हो तो भी 'वह मेरे चेतन्य स्वरूपसे भिन्न है' इस प्रकार सावधान होकर आहार यह प्रज्ञारूपी छेनी चलानी चाहिये।

'प्रज्ञारूपी छैनी चलानी चाहिये' इसका ऋर्थ यह है कि आत्मामें सम्यक्ज्ञानको एकाम्र करना चाहिये। यह चैतन्य स्वरूप में आत्मा हूँ और यह परकी श्रोर जानेवाली जो भावना है सो राग है; इसप्रकार श्रातमा श्रीर बंधकी प्रथक्तकी संधि जानकर ज्ञानको चैतन्य स्वभावी श्रात्मामें

एकाम करने पर रागका लच्य छूट जाता है। यही प्रज्ञा छैनीका चलाना है।

थ-प्रज्ञाछैनी शीघ्र चलती है-प्रज्ञा छैनीके चलनेमें बिलंब नहीं लगतः किन्तु जिस चएमें चैतन्यमें एकाम्र होता है उसी चए राग छौर श्रात्मा भिन्नरूपसे श्रनुभवमें श्राते हैं। यह इस समय नहीं हो सकता यह बात नहीं है, क्योंकि यह तो प्रतिच्छा कभी भी हो सकता है।

प्रज्ञाछैनीके चलने पर क्या होता है अर्थात् प्रज्ञाछैनी किस प्रकार चलती है ? अंतरंगमें जिसका चैतन्य तेज स्थिर है ऐसे ज्ञायक भावको ज्ञायकरूपसे प्रकाशित करता है। 'मैं ज्ञान हूं' ऐसा विकल्प भी अस्थिर है, इस विकल्पको तोड़कर सम्यक्ज्ञान मात्र चैतन्यमें मग्न होता है; रागसे पृथक् होकर ज्ञान चैतन्यमें स्थिर होता है, इस प्रकार चैतन्यमें मग्न होती हुई निर्मलरूपसे चलती है। और जितना पुण्य पापकी वृत्तियोंका उत्थान है उस सबको बंधभावमें निश्चल करती है। इसप्रकार आत्माको आत्मामें मग्न करती हुई और बंधको अज्ञान भावमें नियत करती हुई प्रज्ञाछैनी चलती है—यही पवित्र सम्यक्दर्शन है।

प्रज्ञाछैनी चलती है - इस संबंधमें यहां क्रमसे बात कही है, सम-पानेके लिये क्रमसे कथन किया है, किन्तु वाम्तवमें अंतरंगमें क्रम नहीं पड़ता, लेकिन एक ही साथ विकल्प टूटकर ज्ञान निजमें एकाम होजाता है। जिस समय ज्ञान निजमें एकाम होता है उसी समय रागसे पृथक् होजाता है! पहले ज्ञान स्वोन्मुख हो और फिर राग अलग हो-इसप्रकार कम नहीं होता।

प्रक्रन—इसे समभाना तो कठिन मालूम होता है, इसके अविरिक्त दूसरा कोई सरज मार्ग है या नहीं?

उत्तर—अरे भाई! इस दुनियांदारीमें बड़े बड़े वेतन लेता है श्रीर विकटतम कार्योंके करनेमें श्रपनी बुद्धि लगाता है; वहां सब ऋझ समभमें आजाता है श्रीर बुद्धि खूब काम करती है, किन्तु इस अपने श्रारमाकी बात समभनेमें बुद्धि नहीं चलती; भला यह कैसे हो सकता है ? स्वयं तो श्रात्माकी चिंता नहीं है श्रोर रुचि नहीं है, इसीलिये उसकी बात समभमें नहीं श्राती इसे समभे बिना मुक्तिका श्रन्य कोई भी उपाय नहीं है।

संसारके कार्योंमें सयान करके रागको पुष्ट करता है और जब आत्माको समम्मनेका प्रयत्न करनेकी बात आती है तो कहता है कि मेरो समभमें नहीं आता।

लेकिन यह भी तो विचार कर कि तुभे किसके घरकी बात समभ में नहीं आती ? तू आत्मा है कि जड़ है ? यदि आत्माकी समभमें यह बात नहीं आयेगी तो क्या जड़की समभमें आयेगी ? ऐसी कोई बात ही नहीं जो चेतन्यके झानमें न समभी जा सकती हो चेतन्यमें सब कुछ समभनेकी शक्ति है 'समभमें नहीं आ सकता' यह बात जड़के घरको है। जो यह कहता है कि आत्माकी बात समभमें नहीं आसकती उसे आत्माके प्रति कचि ही नहीं, प्रत्युत जड़के प्रति कचि है। मुक्तिका मार्ग एक मात्र समयक्ज्ञान है और संसारका मार्ग एक मात्र अज्ञान है और संसारका मार्ग एक मात्र अज्ञान है और संसारका मार्ग एक मात्र अज्ञान है।

प्रक्रन ऐसे विकट समयमें यदि जात्माको ऐसी गहन बातोंके समभनेमें समय लगा देगे तो फिर अपनी आजीविका और व्यवसाय कैसे चलेगा?

उत्तर—जिसे आत्माकी रुचि नहीं है किन्तु संयोगकी रुचि है
उसीके यह प्रश्न उठता है। आजीविका इत्यादिका संयोग तो पूर्वकृत पुर्य
के कारण मिलता है, उसमें बतेमान पुरुषार्थ और चतुराई कार्यकारी नहीं होती। आत्मा को समक्षते में न तो पूर्वकृत पुर्य काम में
आता है और न वर्तमान पुरुय ही किन्तु यह तो पुरुपार्थके द्वारा
अपूर्व आंतरिक संशोधनसे प्राप्त होता है वह बाह्य संशोधनसे प्राप्त नहीं
हो सकता। यदि तुके आत्माकी रुचि हो तो तू पहले यह निश्चय कर कि
कोई भी परवन्तु मेरी नहीं है, परवन्तु मुके सुख दुःख नहीं देती, मैं परका
कुछ नहीं करता। इसप्रकार सम्पूर्ण परकी दृष्टिको छोड़कर निजको देख।

श्चपनी पर्यायमें राग हो तो उस रागके कारण भी परवस्तु नहीं मिलती, इसिलये राग निरर्थक है। ऐसी मान्यताके होने पर रागके प्रतिका पुरुषार्थ पंगु हो जाता है। परकी कियासे भिन्न जान लिया इसिलये श्रव श्रंतरंग में रागसे भिन्न जानकर उस रागसे पृथक् करनेकी किया शेष रही। इस प्रकार एक मात्र ज्ञान किया ही श्रात्माका कर्त्वय है।

आतमा परकी किया कर ही नहीं सकता। परसे भिन्नत्वकी प्रतीति करने वाला आत्मा ही है। प्रज्ञारूपी छैनीके द्वारा ही आत्मा बंधसे भिन्न रूपमें पहिचाना जाता है और यह प्रज्ञा छैनी ही मोत्तका उपाय है।

# अनादि कालसे जीवने क्या किया है ? और अब उसे क्या करना चाहिये ?

श्रवादि कालसे श्राज तक किसी भी चागमें किसी जीवने परका कुछ किया ही नहीं, मात्र निजका लच्य चूककर परकी चिंता ही की है। हे भाई! तू श्रपने तत्त्वकी भावनको छोड़कर पर तत्त्वकी जितनी चिंता करता है उतना ही उस चिंताका बोक तेरे ऊपर है, उसी चिंताका तुके दुःख बना रहता है, किन्तु तेरी उस चिंतासे परका कोई कार्य नहीं बनता श्रीर तेरा श्रपना कार्य बिगड़ता जाता है। इसलिये हे भाई! श्रनादि कालसे श्राज तककी तेरी पर संबंधी तमाम चिंतायें श्रसत्य सिद्ध हुई श्रीर वे सब निष्फल गई; इसलिये श्रव श्रज्ञांके द्वारा श्रपने भिन्न स्वरूपको जानकर इसमें एकाम हो। परकी चिंता करना तेरा स्वरूप नहीं।

तू पर वस्तुश्रोंको एकत्रित मानकर उनकी चिता किया करे तो भी पर वस्तुश्रोंका तो जो परिगमन होता है वही होगा। श्रीर यदि तू पर वस्तुश्रोंको भिन्न जानकर उनका लच्य छोड़ दे तो भी वे तो स्वयं परिगमित होती ही रहेंगी। तेरी चिंता हो या न हो उसके साथ पर वस्तुश्रोंके परिगमनका कोई संबंध नहीं है।

श्रनादि कालसे श्रातमाने परका कुछ नहीं किया, श्रपनेको भूलकर मात्र परकी चिंता ही की है। किन्तु हे श्रात्मन् ! प्रारंभसे श्रंत तककी तेरी समस्त चिंतायें निष्फल गई हैं इसिलये श्रव तो स्वरूपकी भावना कर श्रीर शरीरादिक पर वस्तुकी चिंता छोड़कर निजको देख। श्रपनेको पिंह-चाननेपर परकी चिंता छूट जायगी श्रीर श्रात्माकी शांतिका श्रनुभव होगा। तुभे श्रपने धर्म का संबंध श्रात्माके साथ रखना है या परके साथ ? यहां यह बताया है कि श्रात्माके धर्मका संबंध किसके साथ है।

में चाहे जहां होऊं किन्तु मेरी पर्यायका संबंध मेरी द्रव्यके साथ है, बाह्य संयोगके साथ नहीं है। चाहे जिस चेत्रमें हो किन्तु आत्माका धर्म तो आत्मामें से ही उत्पन्न होता है, शरीरमें से या संयोगमें से धर्मकी उत्पत्त नहीं होती। जो ऐसी स्वाधीनताकी श्रद्धा और ज्ञान करता है उसे कहां आत्माके साथ संबंध नहीं होता! और जिसे ऐसी श्रद्धा तथा ज्ञान होता है वह कहां शरीरादिका संबंध मानता है? स्वभावका संबंध न दूरे और परका संबंध कहीं न माने-चम, यही धर्म है।

एक क्षण भरका भेदज्ञान अनंत भवका नाश करके मुक्ति प्राप्त कराता है। ''दर्शन द्याद्धिसे ही आतम सिद्धि''

# **अहो, सम्यग्दर्शन** !

एक च्रामात्र का सम्यग्दर्शन अनत जन्म-मरणका नाश करने वाला है। एकमात्र सम्यग्दर्शनके अतिरिक्त जीव अनंत-कालमें सब कुछ कर चुका है, परन्तु सम्यग्दर्शन कभी एक च्राण मात्र भी प्रगट नहीं किया है। यदि एक च्राण मात्र भी सम्यग्दर्शन प्रगट करे तो उसकी मुक्ति हुए बिना न रहे। सम्यग्दर्शन ही मानवजीवनका महा कर्तव्य है।

-- पूज्य श्री कानजी स्वामी

# (१०) जीवन का कर्तव्य

अध्यातम तत्वकी बात सममनेको आनेवाले जिज्ञासुके वैराग्य और कबाय की मन्दता अवश्य होती है अथवा यों कहना चाहिये कि जिसे वैराग्य होता है, और कपायकी मन्दता होती है, उसीके स्वरूपको सममने की जिज्ञासा जागृत होती है। मन्द कषायकी बात तो सभी करते हैं, किन्तु जो सर्व कषायसे रहित अपने आहमतत्वके स्वरूपको सममकर जनम-मरण के अन्तकी निःशंकता आजाये ऐसी बात जिनधर्ममें कही गई है। अनन्त कालमें तत्वको सममनेका सुयोग प्राप्त हुआ है, और शरीरके छूटनेका समय आगया है, इस समय भी यदि कपायको छोड़कर आहमस्वरूपको नहीं सममेगा तो फिर कब सममेगा ? पुरुषार्थ सिद्धयुवायमें कहा गया है कि पहले जिज्ञासु जीवको सम्यक्दर्शन पूर्वक मुनि धर्मका उपदेश देना चाहिये, किन्तु यहां तो पहले सम्यक्दर्शन प्रगट करनेकी बात कही जा रही है।

हे भाई! मानव जीवनकी देहस्थित पूर्ण होनेपर यदि स्वभावकी किच श्रौर परिण्ति साथमें न ले गया तो तूने इस मानव जीवनमें कोई श्रात्मकार्य नहीं किया। शरीर त्याग करके जानेवाल जीवके साथ क्या जानेवाला है? यदि जीवन तत्व समभनेका प्रयत्न किया होगा तो ममता-रहित स्वरूपकी किच श्रौर परिण्ति साथमें ले जायेगा। श्रौर यदि ऐमा प्रयत्न नहीं किया तथा परका ममत्व करनेमें ही जीवन व्यतीत कर दिया तो उसके साथ मात्र ममताभावकी श्राकुलताके श्रितिरक्त दूसरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। किसी भी जीवके साथ पर वस्तुएं नहीं जाती किन्तु मात्र श्रपना भाव ही साथ ले जाता है।

इसिलये श्राचार्यदेव कहते हैं कि चेतनाके द्वारा श्रात्माका प्रहण करना चाहिये। जिस चेतनाके द्वारा श्रात्माका प्रहण किया है, वह सदा श्रात्मामें ही है। जिसने चेतनाके द्वारा श्रुद्ध श्रात्माको जान लिया है, वह कभी भी पर पदार्थको या परभावोंको श्रात्मस्वभावके रूपमें प्रहण नहीं करता, किन्तु शुद्धात्माको ही श्रपने रूपमें जानकर उसीका प्रहण करता है।

इसिलये वह सदा अपने आत्मामें ही है। यदि कोई पूछे कि भगवान कुन्द-कुन्दाचार्य स्वर्गादिक वाह्य त्रेत्रोंमें नहीं किन्तु अपने आत्मामें ही हैं। जिसने कभी किसी पर पदार्थको अपना नहीं माना, और एक चेतनास्वभाव को ही निजम्बरूपसे अंगीकार किया है वह चेतनास्वभावके अतिरिक्त अन्यत्र कहां जायगा ? जिसने चेतनाके द्वारा अपना प्रह्मा किया है वह सदा अपने आत्मामें ही टिका रहता है। जिसमें जिसकी दृष्टि पड़ी है उसीमें वह सदा यना रहता है। वास्तवमें कोई भी जीव अपनी चेतन्य भूमिकासे बाहर नहीं रहता; किन्तु अपनी चेतन्य भूमिकामें जैसे भाव करता है वैसे ही भावोंमें रहता है। ज्ञानी ज्ञानभावमें और अज्ञानी अज्ञानभावमें रहता है। बाहरसे चाहे जो त्रेत्र हो किन्तु जीव अपनी चेतन्य भूमिकामें जो भाव करता है, उसी भावको वह भोगता है, बाह्य संयोगको नहीं भोगता।

( श्री समयत्रामृत गाथा २९७ के व्याख्यानसे, सोनगढ़ )

# तीनलोकमें सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता

एक पहल्में सम्यग्दर्शनका लाभ हो और दूसरे पहल्में नीनलांक के राज्यका लाभ प्राप्त हो, तो वहीं पर तीन लोक के लाभसे भी सम्यग्दर्शनका लाभ श्रेष्ठ है; क्योंकि तीनलांक का राज्य पाकर भी अल्प-परिमित काल में वह छूट जाता है और सम्यग्दर्शनका लाभ होने पर तो जीव अन्त्रय मोन्न सुखको पाते ही हैं।

( भगवती आराधना ७४६-४७ )

# (११) कल्याणमूर्ति

हे भव्य जीवो! यदि तुम श्रात्मकल्याग करना चाहते हो तो स्वतः शुद्ध श्रीर सर्वप्रकार परिपूर्ण श्रात्मस्वभावकी रुचि श्रीर विश्वास करो, तथा उसीका लच्य और श्राश्रय प्रह्मा करो। इसके श्रातिरिक्त श्रन्य समस्त रुचि, लच्य श्रीर श्राश्रयका त्याग करो । स्वाधीन स्वभावमें ही सुख है, परद्रव्य तुम्हें सुख या दुःख देनेके लिये समर्थ नहीं है। तुम श्रपने स्वाधीन स्वभाव का श्राश्रय छोड़कर श्रपने ही दोषोंसे पराश्रयके द्वारा श्रनादिकालसे श्रपना श्रापार श्रकल्याण कर रहे हो ! इसिलये श्रव सर्व पर द्रव्योंका लद्य श्रीर धाश्रय छोड़कर स्वद्रव्यका ज्ञान, श्रद्धान तथा स्थिरता करो। स्वद्रव्यके दो पहलू हैं-एक, त्रिकालशुद्ध म्बतः परिपूर्ण निरपेत्तम्बभाव श्रौर दूसरा त्रिक वर्तमानमें होनेवाली विकारी अवस्था। पर्याय स्वयं अस्थिर है, इसलिये उसके लद्यसे पूर्णताकी प्रतीतिरूप सम्यक्दर्शन प्रगट नहीं होता, किन्तु जो त्रिकाल स्वभाव है वह सदा शुद्ध है, परिपूर्ण है, श्रौर वर्तमानमें भी वह प्रकाशमान है; इसिलये उसके आश्रय तथा लद्यसे पूर्णता की प्रतीतिकप सम्यक्दर्शन प्रगट होगा। यह सम्यक्दर्शन म्वयं कल्याग्रस्वरूप है श्रीर यही सर्वे कल्याणका मूल है। ज्ञानीजन सम्यक्दर्शन को 'कल्याणमूर्ति' कहते हैं। इसिलये सर्वप्रथम सम्यक्दर्शन प्रगट करनेका अभ्यास करो।

# (१२) धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है।

श्रज्ञानियों की यह मिथ्या मान्यता है कि शुभभाव धर्मका कारण है। शुभभाव तो विकार है वह धर्मका कारण नहीं है, सम्यग्दर्शन म्बयं धर्म है श्रीर वह धर्मका मूल कारण है।

अज्ञानोका शुभ भाव अशुभ की सीढ़ी है और ज्ञानीके शुभका अभाव शुद्धता की सीढ़ी है। अशुभसे सीधा शुद्ध भाव किसी भी जीवके नहीं हो सकता, किन्तु अशुभ को छोड़कर पहले शुभभाव होता है और उस शुभको छोड़कर शुद्धमें जाया जाता है, इसिक्ये शुद्धभावसे पूर्व शुभ-

भावका ही श्रास्तत्व होता है। ऐसा ज्ञान मात्र कराने के लिये शास्त्रमें शुभ-भावको शुद्ध भावका कारण उपचारसे ही कहा है। किन्तु यदि शुभभावको शुद्धभावका कारण वास्तवमें माना जाय तो उस जीवको शुभभावकी रुचि है इसलिये उसका वह शुभभाव पापका ही मूल कहलायगा। जो जीव शुभभावसे धर्म मानकर शुभभाव करता है उस जीवको उस शुभभावके समय ही मिथ्यात्वके सबसे बड़े महापापका बंध होता है श्रर्थात् उसे मुख्य-तया तो श्रशुभका ही बंध होता है श्रीर ज्ञानी जीव यह जानता है कि इस शुभका श्रभाव करनेसे ही शुद्धता होती है इसलिये उनके कदापि शुभकी रुचि नहीं होती श्रर्थात् वे श्रल्प कालमें शुभका भी श्रभाव करके शुद्ध भावकृष हो जाते हैं।

मिथ्यादृष्टि जीव पुण्यकी रुचि सिंहन शुभ भाव करके नवमें प्रेचेयक तक गया तथापि वहांसे निकलकर निगोदादिमें गया क्योंकि अज्ञान सिंहतका शुभ भाव ही पापका मूल है। शुभभाव मोहरूपी राजा की कही है। जो उस शुभरागकी रुचि करता है वही मोहरूपी राजा के जालमें फंसकर संसारमें परिश्रमण करता रहता है। जीव मुख्यतया अशुभमें तो धर्म मानता ही नहीं, परन्तु वह जीव शुभमें धर्म मानकर अज्ञानी होता है जो स्वयं अधर्मरूप है ऐसा रागभाव धर्मके लिये क्योंकर सहायक हो सकता है?

धर्मका कारण धर्मरूप भाव होता है या अधर्मरूप भाव होता है ? अधर्मरूप भावका नाश होना ही धर्मका कारण है अर्थात् सम्यक् श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र द्वारा अशुभ तथा शुभभावका नाश होना ही धर्मभाव का कारण है।

शुभ भाव धर्मकी सीढ़ी नहीं है, किन्तु सम्यक् समक्ष हो धर्मकी सीढ़ी है केवलज्ञान दशा संपूर्ण धर्म है श्रीर सम्यक् समक श्रंशतः धर्म

(अद्धारूपी धर्म) है। वह अद्धारूपी धर्म ही धर्मकी पहली सीढ़ी है। इसप्रकार धर्मकी सीढ़ी धर्मरूप ही है किन्तु अधर्मरूप शुभभाव कदापि धर्मकी सीढ़ी नहीं है।

श्रद्धा धर्मके बाद ही चारित्र धर्म हो सकता है इसीलिये श्रद्धारूपी धर्म उस धर्मकी सीढी है। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवने कहा है कि 'दंसण मूलो धम्मो' ऋथीन धर्मका मूल दर्शन है।

# सम्यग्दर्शनरूपी पावित्र भूमि

न दुःखबीजं शुभद्रश्निक्षिप्तौ कदाचन क्षिप्रमाप प्ररोहति। मदाप्युनुन्तं सुखबीजमुत्तमं इदर्शने तद्विपरीतमिष्यते॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शनरूपी भूमिमें कदाचित् दुःखके बीज गिर भी जाय तो भी सम्यग्दर्शनरूपी पित्रत्र भूमिमें वह बीज कभी भी शीव श्रंकुरित नहीं हो पाता-परन्तु दुःखांकुर उत्पन्न होने प्रथम ही वह पित्रत्र भूमिका ताप उसे जला देता ही है। और उस पावन भूमिमें सुखका बीज तो विना बोय भी सदा उत्पन्न होता जाता है, परन्तु मिथ्यादर्शनरूपी भूमिमें तो लगातार-उससे विपरित फल होते हैं श्रर्थात मिथ्यादर्शनरूपी भूमिमें कदाचित् सुखका बीज बोनेमें श्रा जाय तो भी वह श्रंकुरित होते नहिं परन्तु जल जाते हैं, और दुःखका बीज तो विना बोये भी उत्पन्न होते हैं।
—सागार वर्मामृत पृ० २५

ورور الملكون والملكون والملكون

# (१३) सम्यग्दर्शन गुण है या पर्याय ?

- (१) सम्यदर्शन ज्ञान श्रीर चारित्रकी एकता मोचमार्ग है। इनमेंसे सम्यदर्शन भी मोचमार्गरूप है। मोचमार्ग पर्याय है, गुण नहीं, यदि मोच-मार्ग गुण हो तो वह समस्त जीनोंमें सदा रहना चाहिये। गुणका न तो कभी नाश हो श्रीर न कभी उत्पत्ति ही हो, मोचमार्ग पर्याय है इसिलये उसकी उत्पत्ति होती है श्रीर मोचदशाके प्रगट होने पर उस मोचमार्गका व्यय हो जाता है।
- (२) बहुतसे लोग सम्यग्दर्शनको त्रैकालिक गुण मानते हैं परन्तु सम्यग्दर्शन तो त्रात्माके त्रैकालिक श्रद्धा गुणकी निर्मल पर्याय है, गुण नहीं है।
- (३) गुएकी परिभाषा यह है कि—'जो द्रव्यके सम्पूर्ण भागमें श्रीर उसकी सभी श्रवस्थाश्रोंमें व्याप्त रहता है वह गुए हैं'। यदि सम्ययद्गीन गुए हो तो वह श्रात्माकी समस्त श्रवस्थाश्रोंमें रहना चाहिये, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि सम्ययदर्शन श्रात्माकी मिथ्यात्वदशामें नहीं रहता. इससे सिद्ध है कि सम्ययदर्शन गुए नहीं किन्तु पर्याय है।
- (४) जो गुण होता है वह त्रिकाल होता है और जो पर्याय होती है वह नई प्रगट होती है। गुण नया प्रगट नहीं होता किन्तु पर्याय प्रगट होती है। सम्यग्दर्शन नया प्रगट होता है, इसिलये वह गुण नहीं किन्तु पर्याय है। पर्यायका लक्षण उत्पाद-व्यय है और गुणका लक्षण धौव्य है।
- (५) यदि सम्यग्दर्शन म्वयं गुण हो तो उस गुणकी पर्याय क्या है ? 'श्रद्धा' नामक गुण है धौर सम्यग्दर्शन (सम्यक्श्रद्धा) तथा मिध्या-दर्शन (मिथ्याश्रद्धा) दोनों उसकी पर्याय हैं। सम्यग्दर्शन शुद्ध पर्याय है धौर मिथ्यादर्शन अशुद्ध पर्याय है।
- (६) प्रश्न-यदि सम्यग्दर्शनको पर्याय माना जाय तो उसकी महिमा समाप्त हो जायगी, क्योंकि पर्याय तो चिणिक होती है श्रीर पर्याय हिष्टको शास्त्रमें मिथ्यात्व कहा है।

उत्तर-सम्यग्दर्शनको पर्याय माननेसे उसकी महिमाको कोई आंच नहीं श्रा सकती। केवलज्ञान भी पर्याय है, श्रीर सिद्धत्व भी पर्याय है। जो जैसी है वैसी ही पर्यायको पर्याय रूपमें जाननेसे उसकी यथार्थ महिमा बढ़ती है, यद्यपि सम्यग्दर्शन पर्याय चिंगिक है किन्तु उस सम्यग्दर्शनका कार्य क्या है ? सम्यग्दर्शनका कार्य ऋखंड त्रैकालिक द्रव्यको स्वीकार करना है, अर्थात् सम्यग्दर्शन त्रैकालिक द्रव्यकी प्रतीत करता है और वह पर्याय त्रेकालिक द्रव्यके साथ एकाकार होती है, इसलिये उसकी त्रापार महिमा है। इसप्रकार सम्यग्दर्शनको पर्याय माननसे उसकी महिमा समाप्त नहीं हो जाती। किसी वस्तुके कालको लेकर उसकी महिमा नहीं है किन्तु उसके भावको लेकर उसकी महिमा है। और किर यह भी सच ही है कि पर्याय दृष्टिको शास्त्रमें मिथ्यात्व कहा है। परन्तु साथ ही यह जान लेना चाहिये कि पर्यायदृष्टिका अर्थ क्या है। सम्यग्दर्शन पर्याय है और पर्यायको पर्यायके रूपमें जानना पर्याय दृष्टि नहीं है। द्रव्यको द्रव्यके रूपमें श्रीर पर्यायको पर्यायके रूपमें जानना सम्यम्ज्ञानका काम है। यदि पर्यायको ही द्रव्य मानले अर्थात् एक पर्याय जितना ही समस्त द्रव्यको मानले तो उस पर्यायके लद्यमें ही अटक जायगा पर्यायके लद्यसे हटकर द्रव्यका लद्य नहीं कर सकेगा, इसीका नाम पर्याय दृष्टि है। सम्यग्दर्शनको पर्यायके रूपमें जानना चाहिये। श्रद्धा गुण तो आत्माके माथ त्रिकाल रहता है इसप्रकार द्रव्य गुणका त्रिकाल रूप जानकर उसकी प्रतीत करना सो द्रव्य दृष्टि है और यही सम्यग्दर्शन है।

(७) जो जीव सम्यग्दर्शनको गुण मानते हैं वे सम्यग्दर्शनको प्रगट करनेका पुरुषार्थ क्यों करेंगे ? क्योंकि गुण तो त्रिकाल रहने वाला है इस-लिये कोई जीव सम्यग्दर्शनको प्रगट करनेका पुरुषार्थ नहीं करेगा और इसीलिये उसे कदापि सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं होगा तथा मिथ्यात्व दूर नहीं होगा। यदि सम्यग्दर्शनको पर्यायके रूपमें जाने तो नई पर्यायको प्रगट करनेका पुरुपार्थ करेगा। जो पर्याय होती है वह त्रैकालिक गुणके त्राश्रयसे होती है और गुण द्रव्य के साथ एक रूप होता है। श्रार्थात् सम्यग्दर्शन पर्याय श्रद्धा गुणमें से प्रगट होती है और श्रद्धागुण श्रात्माके साथ त्रिकाल है, इसप्रकार त्रिकाल द्रव्यके लच्यसे सम्यग्दर्शनका पुरुषार्थ प्रगट होता है। जिसने सम्यग्दर्शनको गुण ही मान लिया है उसे कोई पुरुषार्थ करनेकी त्रावश्यक्ता नहीं रह जातो। सम्यग्दर्शन नवीन प्रगट होनेवाली निर्मल पर्याय है जो इसे नहीं मानता वह वास्तवमें श्रपनी निर्मल पर्यायको प्रगट करनेवाले पुरुषार्थको ही नहीं मानता।

- (८) शास्त्रमें पांच भावोंका वर्णन करते हुये श्रोपशिमक, चायिक श्रोर चायोपशिमक भावके भेदोंमें सम्यग्दर्शनको गिनाया है। यह श्रोपशिमकादिक तीनों भाव पर्याय रूप हैं इसिलये सम्यग्दर्शन भी पर्याय रूप ही है। यदि सम्यग्दर्शन गुण हो तो गुणको श्रोपशिमकादिकी श्रपेचा लागू नहीं हो सकती और इसिलये श्रोपशिमक 'सम्यग्दर्शन' इत्यादि भेद भी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि सम्यग्दर्शन गुण नहीं, पर्याय है इसिलये उसे श्रोपशिमक भाव इत्यादिकी श्रपेचा लागू पढ़ती है।
- (५) शास्त्रोंमें वहीं कहीं अभेद नयकी अपेद्यासे सम्यग्दर्श नकी आहमा कहा गया है, इसका कारण यह है कि वहां द्रव्य-गुग्ग-पर्यायके भेद का लह्य और विकल्प छुड़ाकर अभेद द्रव्यका लह्य करानेका प्रयोजन है। द्रव्यार्थिक नयसे द्रव्य-गुग्ग-पर्यायमें भेद नहीं है, इसलिये इस नयसे तो द्रव्य-गुग्ग-पर्याय तीनों द्रव्य ही हैं। किन्तु जब पर्यायार्थिक नयसे द्रव्य-गुग्ग-पर्यायके भिन्न भिन्न म्वरूपका विचार करना होता है तब जो द्रव्य है वह गुग्ग नहीं और गुग्ग है वह पर्याय नहीं होती. क्योंकि इन तीनोंके लह्मण भिन्न मिन्न हैं। द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपको जैसाका तैमा जाननेके बाद उसके भेदका विकल्प तोड़कर अभेद आहम-स्वभावमें उन्मुख होनेपर मान्न अभेद द्रव्य ही अनुभवमें आता है; यह बतानेके लिये शास्त्रमें द्रव्य-गुग्ग-पर्यायको अभिन्न कहा गया है। परन्तु इससे यह नहीं समक्तना चाहिये कि सम्यग्दर्शन त्रैकालिक द्रव्य अथवा गुग्ग है, किन्तु सम्यग्दर्शन पर्याय ही है।

- (१०) सम्यग्दर्श नको कहीं कहीं गुण भी कहा जाता है। किन्तु वास्तवमें तो वह श्रद्धा गुणको निर्मल पर्याय है, किन्तु जैसे गुण त्रिकाल निर्मल है वैसी ही उसकी वर्तमान पर्याय भी निर्मल हो जानेसे—श्रर्थात् निर्मल पर्याय गुणके साथ श्रभेद होजानेसे श्रभेद नयकी अपेद्वासे उस पर्यायको भी गुण कहा जाता है।
- (११) श्री द्यमृतचन्द्राचार्यदेवने प्रवचनसारमें चारित्राधिकारकी ४२ वीं गाथाकी टीकामें सम्यग्दर्शनको स्पष्टतया पर्याय कहा गया है। (देखो पृष्ठ ३३४) तथा उसीमें ज्ञानाधिकारकी प्रवीं गाथाकी टीकामें श्री जयसेनाचार्यने बारम्बार 'सम्यक्त्व पर्याय' शब्दका प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्यग्दर्शन पर्याय है। (देखो पृष्ठ १३६-१३७-१३८)
- (१२) यह उपर बताया जा चुका है कि सम्यग्दर्श न श्रद्धा गुणकी निर्मल पर्याय है। 'श्रद्धा' गुणको 'सम्यक्तव' गुणके नामसे भी पहचाना जाता है। इसलिये पंचाध्यायी (ऋध्याय २ गाथा ९४४) में सम्यक्त्वको त्रेकालिकगुण कहा है, वहां सम्यक्त्वगुणको श्रद्धा गुण ही समझना चाहिये। इसप्रकार सम्यक्त्वको गुणके रूपमें जानना चाहिये। सम्यक्त्व गुणकी निर्मल पर्याय सम्यग्दर्श न है। कहीं कहीं सम्यग्दर्श न पर्यायको भी 'सम्यक्त्व' कहा गया है।
- (१३) सम्यक्त्व-श्रद्धा गुणकी दो प्रकारकी पर्याये हैं। एक सम्यग्रह्म न दूसरी मिथ्यादर्श न। जीवोंके अनादिकालसे सम्यक्त्व गुणकी
  पर्याय मिथ्यात्वरूप होती है। अपने पुरुषार्थके द्वारा भन्य जीव उम मिथ्यात्वपर्यायको दूर करके सम्यक्त्व पर्यायको प्रगट करसकते हैं। सम्यग्दर्शन
  पर्यायके प्रगट होने पर गुण पर्यायकी अभेद विवक्षासे यह भी कहा जाता
  है कि 'सम्यक्त्व गुण प्रगट हुआ है' जैसे शुद्ध त्र कालिक गुण है वैसी ही
  शुद्ध पर्यायें सिद्ध दशामें प्रगट होती हैं इसिलये सिद्ध भगवानके
  सम्यक्त्व इत्यादि आठ गुण होते हैं—ऐसा कहा जाता है। द्रन्य-गुणपर्यायकी भेद दृष्टिसे देखने पर यह समभना चाहिये कि वास्तवमें वे
  सम्यक्त्वादिक आठ गुण नहीं किन्तु पर्याय हैं।

- (१४) श्रद्धा गुणकी निर्मल पर्याय सम्यग्दर्शन है, यह व्याख्या गुण श्रीर पर्यायके स्वरूपका भेद सममनेके लिये है। गुण त्र कालिक शिक्तिष्प होता है श्रीर पर्याय प्रति समय व्यक्तिरूप होती है। गुणसे कार्य नहीं होता किन्तु पर्यायसे होता है। पर्याय प्रति समय बदलती रहती है इसिलये प्रति समय नई पर्यायका उत्पाद श्रीर पुरानी पर्यायका व्यय होता ही रहता है। जब श्रद्धा गुणकी द्यायिक पर्याय ( द्यायिक सम्यग्दर्शन ) प्रगट होती है तबसे श्रनन्त काल तक वह वैसी ही रहती है। तथापि प्रति समय नई पर्यायकी उत्पत्ति श्रीर पुरानी पर्यायका व्यय होता ही। इसप्रकार सम्यग्दर्शन श्रद्धा गुणकी एक ही समय मात्रकी निर्मल पर्याय है।
- (१४) श्री उमास्वामी आचार्यने तत्त्वार्थ सूत्रके पहले अध्यायके दूसरे सूत्रमें कहा है-"तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक्दर्शनं"यहां 'श्रद्धान' श्रद्धागुण की पर्याय है इसप्रकार सम्यग्दर्शन पर्यायको अभेद नयसे श्रद्धा भी कहा जाता है।

श्री समयसारजीकी १४४ वीं गाथामें श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने कहा है कि— "जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं," यहां भी 'श्रद्धान' श्रद्धा गुण पर्याय है ऐसा समभना चाहिये।

(१६) उपरोक्त कथनसे सिद्ध हुआ कि सम्यक्द्श न श्रद्धा गुणकी (सम्कृत्व गुणकी) एक समय मात्रकी पर्याय ही है, श्रौर ज्ञानीजन किसी समय अभेदनयकी श्रपेत्तासे उसे 'सम्यक्त्व गुण'के रूपमें श्रथवा आत्माके रूपमें बतलाते हैं।

# — सर्व धर्मीका मूल —

ज्ञान आरे चारित्रका बीज सम्यग्दर्शन है, यम और प्रशमभावका जीवन सम्यग्दर्शन ही है, आरे तप तथा स्वाध्याय का आधार भी सम्यग्दर्शन ही है—ऐसा आचार्यों ने कहा है।
( ज्ञानार्णव अ० ६ गाथा ५४ )

# (१४) हे जीवो! सम्यक्त की आराधना करो

जीव, अजोव, आस्व, बंध, संवर,निर्जरा और मोच इन सात तत्त्वोंका यथावत् निश्चय, - श्रात्मामें उनका वास्तविक प्रतिभास ही सम्य-ग्दर्शन है। परिडत श्रीर बुद्धिमान मुमुत्तुको मोत्त स्वरूप परम सुख स्थानमें निर्विघ्न पहुँचानेमें यह पहली मीढ़ी रूप है। ज्ञान, चारित्र श्रौर तप - यह तीनों सम्यक्त्व सहित हों तभी मोचार्थसे सफल हैं, वंदनीय हैं, कार्यगत हैं। श्रान्यथा वही (ज्ञान, चारित्र श्रीर तप ) संसारके कारणरूपसे ही परि-एमित होते रहते हैं। संचेपमें - सम्यक्त्वरहित ज्ञान ही अज्ञान है, सम्य क्तव रहित चारित्र ही कपाय, श्रीर सम्यक्तव रहित तप ही काय-क्लेश है। ज्ञान, चारित्र त्रौर तप-इन तीनों गुणोंको उज्ज्वल करनेवाली-ऐसी यह सम्यक्श्रद्धा प्रथम आराधना है; शेष तीन आराधनाएँ एक सम्यक्त्व की विद्यमानतामें ही त्राराधक-भावरूप वर्तती हैं। इसप्रकार सम्यक्त्वकी श्वकथ्य श्रौर श्रपूर्व महिमा जानकर उम पवित्र कल्यागा मूर्तिरूप सम्यक्-दर्शनको, इस श्रनंतानंत दुःखरूप श्रनादि संसारकी श्रात्यंतिक निवृत्तिके श्चर्थ हे भव्यो ! तुम भक्ति भाव पूर्वक श्चंगीकार करो, प्रति समय श्चाराधना करो। ( श्री भारमानुशासन पृ० ९ )

चार त्राराधनात्रोंमें सम्यक्त्व त्राराधनाको प्रथम कहनेका क्या कारण है ?—ऐसा प्रश्न शिष्यको उठने पर त्राचार्यदेव उसका समाधान करते हैं:—

शम बोध वृत्त तपसां, पाषाणस्यैव गौरवं पुंपः । पूज्यं महामगोरिव, तदेव सम्यक्तव संयुक्तम् ॥ १५ ॥

आतमाको मंद कपायह्रप उपशमभाव, शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान,पापके त्यागरूप चारित्र और अनशनादिरूप तप—इनका जो महत्पना है वह सम्यक्त्वके बिना मात्र पाषाण बोक्तके समान है,—आत्मार्थ फलदायी नहीं है। परन्तु यदि वही सामग्री सम्यक्त्व सहित हो तो महामिण समान

पूजनीक हो जाती है। श्रर्थात् वास्तिबक फलदायी श्रीर उत्कृष्ट महिमा योग्य होती है।

पाषाण और मिण-यह दोनों एक पत्थर की जातिके हैं, अर्थात् जाति अपेचासे तो यह दोनों एक हैं; तथापि शोभा, भलक आदिके विशेष-पनेके कारण मिणका थोड़ा-सा भार बहन करे तो भी भारी महत्वको प्राप्त होता है, लेकिन पाषाणका अधिक भार उसके उठानेवालेको मात्र कष्टक्ष ही होता है; उसीप्रकार मिथ्यात्व किया और सम्यक्त्व किया—दोनों किया की अपेचासे तो एक ही हैं; तथापि अभिप्रायके सत्-असत्पनेके तथा वस्तुके भान-बेभानपनेके कारणको लेकर मिथ्यात्व सहित कियाका अधिक भार बहन करे तो भी वास्तविक मिहम। युक्त और आत्मलाभपनेको प्राप्त नहीं होता, परन्तु सम्यक्त्व सहित अल्प भी किया यथार्थ आत्मलाभदाता और अति महिमा योग्य होती है।

# मोच और बन्धका कारण

साधक जीवके जहांतक रत्नत्रयभावकी पूर्णता नहीं होती वहां तक उसे जो कर्मबंध होता है, उसमें रत्नत्रयका दोष नहीं है। रत्नत्रय तो मोचका ही साधक है, वह बंधका कारण नहीं होता; परन्तु उस समय रत्नत्रयभावका विरोधी जो रागांश होता है वहीं बंधका कारण है।

जीवको जितने श्रंशमें सम्यग्दर्शन है उतने श्रंशतक बंधन नहीं होता; किन्तु उसके साथ जितने श्रंशमें राग है उनने ही श्रंश तक उस रागांशसे बंधन होता है।

( पुरुषार्थ सिद्धिउपाय गाथा २१२, २१५

# (१५) सम्यग्दर्शन प्राप्तिका उपाय

#### जय श्रिरहन्त

### प्रवचनसारकी ⊏० वीं गाथा पर पूज्य श्री कानजी स्वामीका प्रवचन

जो बास्तवमें अश्हितको जानता है वह अपने भारमाको अवश्य जानता है

श्राचार्यदेव कहते हैं कि-मैं शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके लिये किटबद्ध हुआ हूं; जैसे पहलवान (योद्धा) कमर बांधकर लड़नेके लिये तैयार होता है उसी प्रकार मैं अपने पुरुषार्थके बलसे मोह मल्लका नाश करनेके लिये कमर कसकर तैयार हुआ हूँ।

मोद्याभिलाषी जीव अपने पुरुपार्थके द्वारा मोहके नाश करनेका उपाय विचारता है। भगवानके उपदेशमें पुरुषार्थ करनेका कथन है। भग-वान पुरुषार्थके द्वारा मुक्तिको प्राप्त हो चुके हैं और भगवानने जो उपाय किया वही उपाय बताया है, यदि जीव वह उपाय करे तो हो उसे मुक्ति हो, अर्थात् पुरुषाथके द्वारा सत्य उपाय करनेसे ही मुक्ति होती है, अपने आप नहीं होती।

यदि कोई कहे कि "केवली भगवानने तो सब कुछ जान लिया है कि कौनसा जीव कब मुक्त होगा और कौन जीव मुक्त नहीं होगा; तो किर भगवान पुरुपार्थ करनेकी क्यों कहते हैं?" तो ऐसा कहनेवालेकी बात मिथ्या है। भगवानने तो पुरुपार्थका ही उपदेश दिया है, भगवानके केवल- ज्ञानका निर्णय भी पुरुपार्थके द्वारा ही होता है। जो जीव भगवानके कहें हुये मोक्तमार्गका पुरुषार्थ करता है उसे अन्य सर्व साधन स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अब ५०-५१-५२ इन तीन गाथा खों में वहुत सरस बात आती है। जैसे माता अपने इकलौते पुत्रको हदयका हार कहती है उसीप्रकार यह तीनों गाथा यें हदयका हार हैं। यह मोक्तकी माला के गुंफित मोती हैं; यह तीन गाथा यें तो तीन रहा (अद्धा-ज्ञान-चारित्र) के सहश हैं। उनमें पहली ६० वीं गाथा में मोहके चय करनेका उपाय बतला ते हैं:—

जो जागादि अरहंतं दव्वत्तगुगात्त पज्जयत्ति । सो जागादि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८०॥

' श्रर्थ:—जो श्ररहंतको द्रव्यक्ष्पसे, गुणक्ष्पसे, श्रौर पर्यायक्ष्पसे जानता है, वह (श्रपने) श्रात्माको जानता है श्रौर उसका मोह श्रवश्य नाशको प्राप्त होता है।

इस गाथामें मोहकी सेनाको जोतनेके पुरुषार्थका विचार करते हैं। जहां मोहके जीतनेका पुरुषार्थ किया वहां—श्राहँतादि निमित्त उपस्थित होते ही हैं। जहां उपादान जागृत हुआ वहां निमित्त तो होता ही है। काल आदि निमित्त तो सर्व जीवके सदा उपस्थित रहते हैं, जीव स्वयं जिस प्रकारका पुरुषार्थ करता है उसमें कालको निमित्त कहा जाता है। जब यदि कोई जीव शुभ भाव करके स्वर्गमें जाय तो उस जीवके लिये वह काल स्वर्गका निमित्त कहलाता है। यदि दूसरा जीव उसी समय पाप करके नरकमें जाय तो उसके लिये उसी कालको नरकका निमित्त कहा जाता है, और कोई जीव उसी समय स्वरूप समभकर स्थिरता करके मोन्न प्राप्त करे तो उस जीवके लिये वही काल मोन्नका निमित्त कहलाता है। निमित्त तो हमेशा विद्यमान है, किंतु जब स्वयं अपने पुरुषार्थके द्वारा श्रहतके स्वरूपका और अपने आत्माका निर्णय करता है तब न्नायिक सम्यक्त्व अवस्य प्रगट होना है और मोहका नाशा होता है।

जिसने अहँत भगवानके द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपको जाना है वह जीव अल्पकालमें मुक्तिका पात्र हुआ है, अरहंत भगवान आत्मा हैं, उनमें अनंतगुण हैं उनकी केवलज्ञानादि पर्याय है उसके निर्णयमें आत्माके अनंतगुण और पूर्ण पर्यायकी सामर्थ्यका निर्णय आजाता है उस निर्णयके वलसे अल्पकालमें केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है इसमें संदेहको कहीं स्थान नहीं है, यहां इस गाथामें ज्ञायिक सम्यक्त्वकी ध्वनि है।

"जो अहँत को द्रव्यह्रपमें गुण्रूपमें और पर्यायह्रपमें जानता है वह" इस कथनमें जाननेवालेके ज्ञानकी महत्ता समाविष्ट है। अहँतको जाननेवाले ज्ञानमें मोह-त्त्रयका उपाय समाविष्ट कर दिया है, जिस ज्ञानने श्वहत भगवानके द्रव्य गुण पर्यायको अपने निर्णयमें समाविष्ट किया है उस ज्ञानने भगवानसे कमका और विकारका अपनेमें अभाव स्वोकार किया है अर्थात् द्रव्यसे गुणसे और पर्यायसे परिपूर्णताका सद्भाव निर्णयमें प्राप्त किया है। 'जो जानता है' इसमें जाननेवाली तो वर्तमान पर्याय है। निर्णय करनेवालेने अपनी ज्ञान पर्यायमें पूर्ण द्रव्य-गुण-पर्यायका अस्ति-रूपमें निर्णय किया है और विकारका निर्णय किया है ऐसा निर्णय करनेवाले की पूर्ण पर्याय किसी परके कारणसे कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अरहंतके समान अपने पूर्ण स्वभावका निर्णय कर लिया है। जिसने पूर्ण स्वभावका निर्णय कर लिया है। जिसने पूर्ण स्वभावका निर्णय कर जायगो, ऐसी पुरुषार्थ हीनताकी वातको उड़ा दिया है। द्रव्य-गुण-पर्यायसे पूर्ण स्वभावका निर्णय करलेनेके बाद पूर्ण पुरुषार्थ करना ही शेप रह जाता है; कहीं भी हकनेकी बान नहीं रहती।

यह मोह त्त्रयके उपाय की बात है। जिसने अपने ज्ञानमें अरहंतके द्रव्य गुण पर्यायको जाना है उनके ज्ञानमें केवलज्ञानका हार गुंफित होगा-- उसकी पर्याय केवलज्ञानकी श्रोर की ही होगी।

जिसने अपनी पर्यायमें अहँ तके द्रव्यगुण पर्यायको जाना है उसने अपने आत्माको ही जान लिया है उसका मोह अवश्य स्वयको प्राप्त होता है, यह कितनी खूबोके साथ बात कही है। वर्तमानमें इस स्त्रमें सायिक सम्यक्त नहीं है तथापि 'मोहस्वयको प्राप्त होता है' यह कहनेमें अंतरंगका इतना बल है कि जिसने इस बातका निर्णय किया उसे वर्तमानमें भले ही सायिक सम्यक्त्व न हो तथापि उसका सम्यक्त्व इतना प्रबल और अप्रतिहत है कि उसमें सायिकदशा प्राप्त होनेतक बीचमें कोई भंग नहीं पड़ सकता। सर्वज्ञ भगवानका आश्रय लेकर भगवान कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं कि जो जीव द्रव्य गुण पर्यायके द्वारा अरहंतके स्वरूपका निर्णय करता है वह

श्रपने श्रात्माको ही वैसा जानता है श्रोर वह जीव ज्ञायिक सम्यक्त्वके ही मार्गपर श्रारूढ़ है; हम श्रपूर्ण श्रथवा ढोली वात नहीं करते।

पंचमकालके मुनिराजने यह बात कही है श्रीर पंचमकालके जीवों के लिये मोहच्यका उपाय इससें बताया है। सभी जीवोंके लिये एक ही उपाय है। पंचमकालके जीवोंके लिये कोई प्रथक उपाय नहीं है। जीव तो सभी कालमें परिपूर्ण ही है तब फिर उसे कौन रोक सकता है ? कोई नहीं रोकता । भरतत्तेत्र अथवा पंचमकाल कोई भी जीवको पुरुषार्थ करनेसे नहीं रोकता। कौन कहता है कि पंचमकालमें भरतचेत्रसे मुक्ति नहीं है। आज भी यदि कोई महाविदेह चेत्रमेंसे ध्यानस्य मुनिको उठाकर यहां भरतचेत्रमें रख जाय तो पंचमकाल और भरतचेत्रके होनेकाभी वह मुनि पुरुपार्थके द्वारा चपक श्रेणीको मांडकर केवलज्ञान और मुक्तिको प्राप्त कर लेगा ! इससे यह सिद्ध हुआ कि मोच् किसी काल अथना चेत्रके द्वारा नहीं क्कता पंचम-कालमें भरतचेत्रमें जनमा हुआ जीव उस भवसे मोच्को प्राप्त नहीं होता, इसका कारण काल अथवा चेत्र नहीं है; किन्तु वह जीव स्वयं ही अपनी योग्यताके कारण मंद् परुपार्थी है। इस लिये बाह्य निमित्त भी वैसे ही होते हैं। यदि जीव स्वयं तीत्र पुरुषार्थ करके मोचके प्राप्त करनेके लिये तैयार होजाय तो उसे बाह्यमें भी चेत्र इत्यादि अनुकूल निमित्त प्राप्त हो ही जाते हैं अर्थात काल अथवा चेत्र भी और देखनेकी आवश्यकता नहीं रहती किंतु पुरुषार्थकी आर ही देखना पड़ता है। पुरुषार्थके अनुसार धर्म होता है। काल अथवा चेत्रके अनुसार धर्म नहीं होता।

जो ऋरहंतको जानता है वह ऋपने ऋरमाको जानता है अर्थात् जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ऋहंत हैं उसी स्वरूप में हूँ। ऋरिहंतके जितने द्रव्य गुण पर्याय हैं उतने ही द्रव्य गुण पर्याय मेरे हैं। ऋरिहंतकी पर्याय शक्ति परिपूर्ण है तो मेरी पर्याय की शक्ति भी परिपूर्ण हो है। वर्त-मानमें उस शक्तिको रोकनेवाला जो विकार है वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जो जानता है उसका मोह 'खलु जादि लयं' ऋथीत् निश्चयसे चयको प्राप्त होता है, यही मोहचयका उपाय है।

टीका: — "जो वास्तवमें ऋरिहंतको द्रव्यक्ष्पमें, गुणक्ष्पमें श्रौर पर्यायक्ष्पमें जानता है वह वास्तवमें आत्माको जानता है क्योंकि दोनोंमें निश्चयसे कोई श्रंतर नहीं है" यहांपर वास्तवमें जानने की बात कही है। मात्र धारणाके रूपमें श्रिरहंतको जाननेकी बात यहां नहीं ली गई है क्योंकि वह तो शुभ राग है। वह जगतकी लौकिक विद्याके समान है उसमें श्रात्मा की विद्या नहीं है। वास्तवमें जाना हुआ तो तब कहलायगा जब कि श्रीरहंत भगवानके द्रव्य गुण पर्यायके साथ अपने श्रात्माके द्रव्य गुण पर्यायके मिलाकर देखे कि जैसा श्रीरहंतका स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। यदि ऐसे निर्णयके साथ जाने तो वास्तवमें जाना हुआ कहलायगा। इस प्रकार जो वास्तवमें श्रीरहंतको द्रव्य-गुण-पर्याय स्वक्ष्पसे जानता है वह वास्तवमें श्रपने श्रात्माको जानता है श्रीर उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है।

श्राहंत भगवानको जाननेमें सम्यग्दर्शन आ जाता है। खाभी कार्तिकेयानुप्रेचामें कहा है कि "एए जिएेए एए पदं ...... "यहां यह आश्राय है कि जिनेन्द्रदेवन जो जाना है उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता इतना जानने पर अरिहंतके केवलज्ञानका निर्णय अपनेमें आगया। वह यथार्थ निर्णय सम्यग्दर्शनका कारण होता है। सर्वज्ञदेवने जैसा जाना है वैसा ही होता है इस निर्णयमें जिनेन्द्रदेवके और अपने केवलज्ञानकी शक्तिकी प्रतीति अंतर्हित है। अरिहंतके समान ही अपना परिपूर्ण स्वभाव ख्यालमें आगया है; अब मात्र पुरुपार्थके द्वारा उस रूप परिण्मन करना ही शेष रह गया है।

सम्यग्द्रष्टि जीव अपने पूर्ण म्वभावकी भावना करता हुआ अरिहंत के पूर्ण स्वभावका विचार करता है कि जिस जीवको जिस द्रव्य चेत्र काल भावसे जैसा होना श्री अरिहंतदेवने अपने ज्ञानमें जाना है वैसा ही होगा

# सम्यग्दरीन 🏶 —

उसमें किंचिन्मात्र भी फर्क नहीं होगा ऐसा निर्णय करनेवाले जीवने मात्र ज्ञान स्वभावका निर्णय किया कि वह अभिप्रायसे संपूर्ण ज्ञाता होगया उसमें केवलज्ञान सम्मुखका अनंत पुरुषार्थ आगया।

केवलज्ञानी अरिहंतप्रभुका जैसा भाव है वैसा अपने ज्ञानमें जो जीव जानता है वह वास्तवमें अपने आत्माको जानता है; क्योंकि अरिहंतके और इस आत्माके स्वभावमें निश्चयतः कोई अंतर नहीं है। अरिहंतके स्वभावको जाननेवाला जीव अपने वैसे स्वभावकी रुचिसे यह यथार्थतया निश्चय करता है कि वह स्वयं भी अरिहंतके समान हो है। अरिहंतदेवका लच्च करकेमें जो ग्रुभ राग है उसकी यह वात नहीं है। किंन्तु जिस ज्ञानने अरिहंतका यथार्थ निर्णय किया है उस ज्ञानको वात है। निर्णय करनेवाला ज्ञान अपने स्वभावका भी निर्णय करता है और उसका मोह ज्ञयको अवस्य प्राप्त होता है।

प्रवचनसारके दूसरे अध्यायकी ६४ वीं गाथामें कहा है कि— "जो अरिहंतको. सिद्धको तथा साधुको जानता है कोर जिसे जीवोंपर अनुकम्पा है उसके शुभरागरूप परिगाम हैं" इस गाथामें अरिहंतके जाननेवालेके शुभ राग कहा है। यहां मात्र विकल्पसे जाननेकी अपेन्नासे बात है, यह जो बात है सो शुभ विकल्पकी बात है जब कि यहां तो ज्ञान स्वभावके निश्चय युक्त को बात है। अरिहंतके स्वरूपको विवल्पके द्वारा जाने किंतु मात्र ज्ञान स्वभावको निश्चय न हो तो वह प्रयोजनगृत नहीं है और ज्ञान स्वभावको निश्चयसे युक्त अरिहंत की ओरका विकल्प भी राग है, वह रागको शक्ति नहीं किंतु जिसने निश्चय किया है उस ज्ञानकी हो अनंत शक्ति है और वह ज्ञान ही मोह न्य करता है उस निर्णय करनेवाले ज्ञानने केवलज्ञानकी परिपूर्ण शांक्तको अपनी पर्यायकी स्व पर प्रकाशक शक्तिमें समाविष्ट कर लिया है। मेरे ज्ञानकी पर्याय इतनी शिक्त संपन्न है कि निमित्तकी सहायताके बिना और परके लह्यके विना तथा विकल्पके बिना केवलज्ञानी अरिहंतके दृट्य, गुर्ण, पर्यायको अपनेमें समा लेती हैं—निर्णयमें ले लेती है।

वाह! पंचमकालके मुनिनं केवलज्ञानके भावामृतको प्रवाहित किया है। पंचमकालमें अमृतकी प्रवल धारा वहा दी है। ग्वयं केवलज्ञान प्राप्त करनेकी तैयारी है इसलिये आचार्य भगवान भावका मंधन करते हैं वे केवलज्ञानके ओरकी पुरुषार्थकी भावनाके बलसे कहते हैं कि मेरी पर्यायसे शुद्धोपयोगके कार्यरूपमें केवलज्ञान ही आंदोलित हो रहा है। बीचमें जो शुभ विकल्प आता है उस विकल्पकी श्रेणीको वोड़कर शुद्धोपयोगकी अखंड हारमाला है ही अंगीकार करता हूँ। केवलज्ञानका निश्चय करनेकी शांकि विकल्पमें नहीं कितु स्वभावर्श ओरके ज्ञानमें है।

श्रीर इस श्रात्माके द्रव्य, गुण, पर्यायमें निश्चयसे कोई श्रंतर नहीं है और द्रव्य, गुण, पर्यायमें निश्चयसे कोई श्रंतर नहीं है और द्रव्य, गुण, पर्यायसे श्रीरहंतका स्वरूप स्पष्ट है-परिपूर्ण है; इसलिये जो जीव द्रव्य, गुण, पर्यायसे श्रीरहंतको जानता है यह जीव श्रात्माको ही जानता है श्रीर श्रात्मा को जानते पर उमका दर्शन मोह श्रवश्य च्रयको प्राप्त होता है।

यदि देव, गुरुके स्वरूपको यथार्थतया जाने तो जीवके मिथ्यात्व कदापि न रहे। इस संबंधमें मोद्ममार्ग प्रकाशकमें कहा है कि मिथ्यादृष्टि जीव जीवके विशेषणोंको यथावत् जानकर बाह्य विशेषणोंसे अरिहंत देवके माहात्म्यको मात्र आज्ञानुमार मानता है अथवा अन्यथा भी मानता है। यदि कोई जीवके (श्ररिहंतके) यथावत् विशेषणोंको जान ले तो वह मिथ्यादृष्टि न रहे।

### ( मोक्षमाग प्रकाशक )

इसी प्रकार गुरुके स्वरूपके संबंधमें कहते हैं— सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकतारूप मोत्तमार्ग ही मुनिका यथार्थ लत्त्रण है, उसे नहीं पह-चानता। यदि उसे पहचान ले तो वह मिथ्यादृष्टि कदापि न रहे।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक)

इसीप्रकार शास्त्रके स्वरूपके सम्बन्धमें कहते हैं—यहां तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्त्वोंका निरूपण है तथा सञ्चा रत्नत्रय भोज्ञमार्ग बताया है। इसिलये यह जैन शास्त्रोंकी उन्कृष्टना है, जिसे यह नहीं जानता। यदि उसे पहचान तो तो वह भिथ्यादृष्टि न रहे।

### [ मोक्षमार्ग प्रकाशक ]

तीनोंमें एक ही बात कही है कि यदि उसे पहचान ले तो मिथ्या-दृष्टि न रहे। इसमें जो पड़चःनने की बात की है वह यथार्थ निर्णयपूर्वक जानने की बात है। यदि दंब, गुरु, शास्त्रको यथार्थतया पहचान ले तो उसे अपने आत्माकी पहचान अवश्य हो जाय और उनका दर्शन मोह निश्चयसे चय हो जाय।

यहां 'जो द्रव्य गुण, पर्यायसं अग्हिंतको जानता है उसे.....' ऐसा कहा है किंतु िद्धको जानने को क्यों नहीं कहा ? इसका कारण यह है कि यहां शुद्धोपयोगका अधिकार चल रहा है। शुद्धोपयोगसे पहले अग्हिंत पर प्रगट होता है, इसिंत्वये यहां आरहन्तको जानने की बात कही गई है। और फिर जानने में निसित्तका सिद्ध नहीं होते किंतु अग्हिंत निसित्तका होते हैं तथा पुरुपार्थकी जागृतिसे आंग्हेंत दशाके प्रगट होजाने पर अधातिया कर्मीको दूर करने के लिये पुरुपार्थ नहीं है अर्थात् प्रयत्नसे केवलज्ञान-अग्हिंत दशा प्राप्त की जाती है इसिंतिये यहां आरहंतकी बात कही है। वास्तवमें तो अग्हिंतका स्वरूप जान लेने पर समस्त सिद्धोंका स्वरूप भी उसमें आ ही जाता है।

श्रीरहंतके द्रव्य, गुण, पर्यायका भांति ही श्रापने श्रातमाके स्वरूप को जानकर शुद्धोपयोगकी हारणालाके द्वारा जीव श्रीरहंत पदको प्राप्त होता है। जो श्रीरहंतके द्रव्य गुण, पर्याय स्वरूपका जानता है उसका मोह नाशको श्रावश्य प्राप्त होता है। यहां 'जो जाणदि' श्रार्थात् 'जो जानता है' ऐसा कहकर ज्ञानका पुरुषार्थ सिद्ध किया है। जो ज्ञानके द्वारा जानता है उसका मोह चय हो जाता है किन्तु जो ज्ञानके द्वारा नहीं जानता उसका मोह नष्ट नहीं होता।

यहां यह कहा है कि जो अस्हितको द्रव्यसे गुणसे पर्यायसे जानता है वह अपने आत्माको जानता है और उसका मोह अवश्य चय हो जाता है।

ऋरिहंतको द्रव्यः गुण्, पर्यायसे कैसे जःनना चाहिये और मोह क्यों कर नष्ट होता है यह आगे चल कर कहा जायगा।

पहले कहा, जा चुका है कि जो अग्रिहंतको द्रव्यक्षिसे, गुग्रुक्षिसे आर पर्याय रूपसे जानता है वह अपने आत्माको जानता है और उसका मोह अवश्य चयको प्राप्त होता है। अग्रिहंतको द्रव्य, गुग्र, पर्याय रूपसे किस प्रकार जानना चाहिये और भोहका नाश केसे होता है यह सब यहां कहा जायगा।

श्री प्रवचनसारकी गोधा = --= २ में संपूर्ण शास्त्रका सार भरा हुआ है। इसमें अनंत तीर्थं करों के उपत्राका रहत्य समाविष्ट होजाता है। श्राचार्य प्रभुते = २ वीं गाथामें कहा है कि = - = २ वीं गाथामें कथित विधि से ही समस्त अंग्हेंत मुक्त हुये हैं। समस्त तीर्थं कर इसी उपायसे पार हुये हैं और भव्य जीवों की इसीका उपदेश दिया है। वर्तनान भव्य जीवों के लिये भी यही उपाय है। मोहका नाश करने के लिये इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।

जिन आत्माओं को पात्र होकर अपनी योग्यताके पुरुषार्थके द्वारा स्वभावको प्राप्त करना हैं -श्रीर मोहका त्त्य करना है उन आत्माओं को क्या करना चाहिये ? यह यहां बताया गया है । पहले तो आरहंतको द्रव्य-गुण-पर्यायसे जानना चाहिये । भगवान आरहंतका आत्मा केंसा था, उनके आत्माके गुणोंकी शक्ति-सामध्ये केंसी थी और उनकी पूर्ण पर्यायका क्या स्वरूप है-इसके यथार्थ भावको जो निश्चय करता है वह वास्तवमें अपने ही

द्रव्य, गुण, पर्याय स्वरूपको निश्चय करता है। श्ररिहंतको जानते हुये यह प्रतीति करता है कि "ऐसा ही पूर्ण स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है" श्ररिहंतके श्रात्माको जानने पर श्रप्तना श्रात्मा किस प्रकार जाना जाता है, इसका कारण यहां बतलाते हैं। 'वास्तवमें जो श्ररिहंतको जानता है वह निश्चय ही अपने श्रात्माको जानता है क्योंकि दोनोंमें निश्चयसे कोई श्रंतर नहीं है।' श्ररिहंतके जैमे द्रव्य, गुण, पर्याय हैं वैमे ही इप श्रात्माके द्रव्य गुण, पर्याय हैं वैमे ही इप श्रात्माके द्रव्य गुण, पर्याय हैं। त्रस्तु, उसकी शक्ति श्रोर उसकी श्रत्रस्था जैशी श्रिहंतदंदके हैं वेसी ही मेरे भी है। इसप्रकार जो श्रप्तने पूर्ण स्वरूपकी प्रभित्त करता है वही श्रिहंतको यथार्थतया जानता है। यह नहीं हो सकता कि श्ररिहंत के के स्वरूपको तो जाने श्रीर श्रपने श्राह्माके स्वरूपको न जाने।

यहां स्वभावको एकमेक करके कहते हैं कि श्रीरहंतका श्रीर श्रपना श्रात्मा समान हो है, इपलिये जो अग्हिंतको जानता है वह श्रपने श्रात्माको श्रवश्य जानता है श्रीर उसका मोद स्वय हो जाता है। यहां पर "जो श्रिग्हंत को जानता है वह श्रपने श्रात्माको जानता है" इसप्रकार श्रीरहंतके श्रात्मा के साथ ही हम श्रात्माको क्यों भिन्नाया है, दूसरेके ताथ क्यों नहीं मिन्नाया ? "जो लगत के श्रात्माश्रोंको जानता है वह गिजको जानता है" ऐसा नहीं कहा, परंतु "जो श्रिग्हंतके श्रात्माको जानता है वह श्रपने श्रात्माको जानता है" ऐसा कहा है इसे श्रव श्रिक स्वरूपने कहते हैं—"श्रिरहंतका स्वरूप श्रीतम तापसानको प्राप्त स्वर्णके स्वरूपकी भांति परिस्पष्ट ( सब तरहसे स्पष्ट ) है। इसिल्ये उसका ज्ञान होने पर सर्व श्रात्माका ज्ञान हो जाता है।"

जैसे अन्तिम तापसे तपाया हुआ सोना विष्कुल खरा होता है उसी प्रकार भगवान अरिहंनका आत्मा द्रव्य, गुण, पर्यायमे संपूर्णत्या शुद्ध है। आचार्यके कहते हैं कि हमें तो आत्माका शुद्ध म्वम्य बतलाना है, विकार आत्माका स्वम्य नहीं है आत्मा विकार रहिन शुद्ध पूर्ण स्वस्प है यह बताना है और इस शुद्ध आत्म स्वस्य के प्रतिविंब समान श्री अरि- हंतका आत्मा है, क्योंकि वह सर्व प्रकार शुद्ध है। अन्य आत्मा सर्व प्रकार शुद्ध नहीं है। द्रव्य, गुणकी अपेद्धासे सभी शुद्ध है कितु पर्यायसे शुद्ध नहीं हैं इसिलये उन आत्माओं को न लेकर अरिहंतके ही आत्माको लिया है, उस शुद्ध म्वरूपको जो जानता है वह अपने आत्माको जानता है और उसका मोह चय हो जाता है। अर्थात् यहां आत्माके शुद्ध स्वरूपको जाननेकी ही बात है। आत्माके शुद्ध स्वरूपको जाननेकी ही बात है। आत्माके शुद्ध स्वरूपको जाननेकी अतिरक्त मोह चयका कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिद्ध भगवानके भी पहले अरिहंत दशा थी इसिलये अरिहंतके म्वरूपको जानने पर उनका स्वरूप भी झात हो जाता है। अरिहंत दशा पूर्वक हो सिद्ध दशा होती है।

द्रव्य, गुण तो सदा शुद्ध ही हैं किंतु पर्यायकी शुद्धि करनी है पर्यायकी शुद्धि करने के लिये यह जान लेना चाहिये कि द्रव्य, गुण, पर्याय की शुद्धतका स्वम्प कैसा है ? अपिहंत भगवानका आत्मा द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों प्रकारसे शुद्ध है और अन्य आत्मा पर्यायकी अपेचासे पूर्ण शुद्ध नहीं है इनलिये आरहंतके स्वम्पको जाननेको कहा है । जिसने आरहंतके द्रव्य, गुण, पर्याय स्वम्पको यथार्थ जाना है उसे शुद्ध स्वभावकी प्रतीति हो गई है अर्थात् उसकी पर्याय शुद्ध होने लगी है और उसका दर्शनमोह नष्ट हो गथा है ।

सोनेमें सो टंच शुद्ध दशा होनेकी शक्ति है, जब अग्निके द्वारा ताव देकर उसकी ललाई दूर की जाती है तब वह शुद्ध होता है और इसप्रकार ताव दें देकर श्रांतिम श्रांचसे वह संपूर्ण शुद्ध किया जाता है श्रीर यही सोनेका मूलस्वरूप है वह सोना अपने ट्रव्य गुण पर्यायकी पूर्णताको प्राप्त हुश्रा है। इसीप्रकार श्रिरहंतका श्रात्मा पहले श्रज्ञानदशामें था किर श्रात्म-ज्ञान और स्थिरताके द्वारा क्रमशः शुद्धताको बढ़ाकर पूर्णदशा प्रगटकी है। श्रव वे द्रव्यगुण पर्याय तीनोंसे पूर्ण शुद्ध हैं श्रीर श्रनंतकाल इसीप्रकार रहेंगे। उनके श्रज्ञानका, रागद्वेषका श्रोर भवका श्रभाव है। इसप्रकार श्रितिके श्रात्माको, उनके गुणोंको श्रीर उनकी श्रनादि श्रनंत पर्यायोंको जो जानता है वह श्रपने श्रात्माके यथार्थ स्वरूपको जानता है श्रीर उसका मोह श्रवश्य चयको प्राप्त होता है। श्रिरहंतका श्रात्मा परिस्पष्ट है—सब तरहसे शुद्ध है। उन्हें जानकर ऐसा लगता है कि श्रहो! यह तो मेरे शुद्ध स्वभावका ही प्रतिबिम्ब है मेरा स्वरूप ऐसा ही है। इसप्रकार यथार्थतया प्रतीति होनेपर शुद्धसम्यक्त्व श्रवश्य ही प्रगट होता है।

श्रीहन्तका श्रात्मा ही पूर्ण शुद्ध है। गणधरदेव मुनिराज इत्यादि के श्रात्माश्रोंकी पूर्ण शुद्धदशा नहीं है इसिलये उन्हें जानने पर भात्माके पूर्ण शुद्ध स्वरूपका ध्यान नहीं श्राता। श्रीरहंत भगवानके श्रात्माको जानने पर श्रपने श्रात्माके शुद्ध स्वरूपका ज्ञान श्रनुमान प्रमाणके द्वारा होता है श्रीर इसीलिये शुद्ध स्वरूपकी जो विपरीत मान्यता है वह स्वयको प्राप्त होती है। "श्रहो! श्रात्माका स्वरूप तो ऐसा सर्व प्रकार शुद्ध है, पर्यायमें जो विकार है सो भी मेरा स्वरूप नहीं है। श्रीरहंत जैसी ही पूर्णदशा होनेमें जो कुछ शेष रह जाता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, जितना श्रीरहंतमें है उतना ही मेरे स्वरूपमें है" इसप्रकार श्रपनी प्रतीति हुई श्रर्थात् श्रज्ञान श्रीर विकारका कर्ल व्य दूर होकर स्वभावको श्रोर लग गया। श्रीर स्वभाव में द्रव्यगुण पर्यायकी एकता होनेपर सम्ययदर्शन होगया। श्रव उसी स्वभाव के श्राधारसे पुरुषार्थके द्वारा राग-द्वेषका सर्वधा स्वय करके श्रीरहंतके समान हो पूर्णदशा प्रगट करके मुक्त होगा। इसिलिये श्रीरहंतके स्वरूपको जानना ही मोहस्त्यका उपाय है।

यह बात विशेष सममते योग्य है, इसिलये इसे अधिक रपष्ट किया जारहा है। अरिहंतको लेकर बात उठाई है, अर्थात् वास्तवमें तो आत्माके पूर्ण शुद्ध स्वभावकी ओरसे ही बातका प्रारंभ किया है। अरिहंतके समान ही इस आत्माका पूर्ण शुद्ध स्वभाव स्थापन करके उसे जाननेकी बात कही है। पहले जो पूर्ण शुद्ध स्वभावको जाने उसके धर्म होता है, किंतु जो जान- नेका पुरुषार्थ ही न करे उसके तो कदापि धर्म नहीं होता। अर्थात् यहां ज्ञान श्रौर पुरुषार्थ दोनों साथ ही हैं तथा सत् निमित्तके रूपमें श्रिरहंत देव ही हैं, यह बात भी इससे ज्ञात होगई।

चाहे सौटंची सोना हो, चाहे पचासटंची हो. दोनोंका स्वभाव समान है किन्तु दोनोंकी वर्तमान अवस्थासे अंतर है। पचासटंची सोनेमें श्रशुद्धता है उस अशुद्धताको दूर करनेके लिये उसे सौटंची सोनेके साथ मिलाना चाहिये । यदि उसे ७५ टंची सोनेके साथ मिलाया जाय तो उसका वास्तविक शुद्ध स्वरूप ख्यालमें नहीं आयगा और वह कभी शुद्ध नहीं हो सकेगा ! यदि सौटंची सोनेके साथ मिलाया जाय तो सौटंच शुद्ध करनेका प्रयत्न करे. किन्तु यदि ७५ टंची सोनेको ही शुद्ध सोना मानले तो वह कभी शुद्ध सोना प्राप्त नहीं कर सकेगा । इसीप्रकार त्यात्माका स्वभाव तो शुद्ध ही है किन्तु वर्तमान अवस्थामें अशुद्धता है। अरिहंत और इस श्रात्माके बीच वर्तमान श्रवस्थासं अंतर है। वर्तमान श्रवस्थामें जो अशु-द्धता है उसे दूर करना है इसिल्डे अश्तित भगवानके पूर्ण शुद्ध द्रव्य-गुण-पर्यायके साथ मिलान करना चाहिये कि 'ब्रही ! यह ब्रात्मा तो केवलज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान सामर्थ्य है और किंचित मात्र मी विकारवान् नहीं है; मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, मैं भी अस्हिन्त जैसे ही स्वभाववंत हूं' ऐसी प्रतीति जिसने की उसे निष्मत्तोंकी छोर गर्ही देखना होता. क्योंकि अपनी पूर्णदशा अपने स्वभावके पुरुपाथमें से प्राचा है निमित्तमें से नहीं आती; तथा पुरुष पापकी ओर अथवा अपूर्णदशाकी ज्या भी नहीं देखना पड़ता क्योंकि वह आत्माका स्वरूप नहीं है; यस! अब अपने द्रव्य-गुगाकी श्रोर ही पर्यायकी एक। यता रूप किया करनी है। ते है। एक। यता करते करते पर्याय शुद्ध हो जाती है। ऐसी एकायता कीन करता है ? जिसने पहले श्चरिहंतके स्वरूपके साथ मिलान करके अपने पूर्ण म्वरूपको ख्यालमें लिया हो वह अशुद्धताको दृर करनेके लिये शुद्ध स्वभावकी एकामनाका प्रयतन करता है, किन्तु जो जीव पूर्ण शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता श्रीर पुण्य पाप

को ही श्रपना स्वरूप मान रहा है वह जीव अशुद्धताको दूर करनेका प्रयत्न नहीं कर सकता, इसिलये सबसे पहले अपने शुद्ध स्वभावको पहचानना चाहिये। इस गाथामें आत्माके शुद्ध स्वभावको पहचाननेकी रीति बताई गई है।

"अरिहंतका स्वरूप सर्व प्रकार स्पष्ट है जैसी वह दशा है वैसी ही इस आत्माकी दशा होनी चाहिये। ऐसा निश्चय किया अर्थात् यह जान लिया कि जो अरिहंत दशामें नहीं होते वे भाव मेरे स्वरूपमें नहीं हैं—और इसप्रकार विकार भाव और स्वभावको भिन्न २ जान लिया; इसप्रकार जिसने अरिहंतका ठीक निर्णय कर लिया और यह प्रतीति करली कि मेरा आत्मा भी वैसा ही है उसका दर्शन मोह नष्ट होकर उसे चायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।

ध्यान रहे कि यह अपूर्व वात है, इसमें मात्र अरिहंतकी वात नहीं है किन्तु अपने आस्माको एक मेक करनेकी वात है। अरिहंतका ज्ञान करने वाला तो यह आस्मा है। अरिहंतकी प्रतीति करने वाला अपना ज्ञान स्व-भाव है। जो अपने ज्ञान स्वभावके द्वारा अरिहंतकी प्रतीति करता है उसे अपने आत्माकी प्रतीति अवश्य हो जाती है। और फिर अपने स्वरूपकी और एकाम्रता करते करते केवलज्ञान हो जाता है। इसप्रकार सम्यग्दशंनसे प्रारंभ करके केवलज्ञान प्राप्त करने तकका अप्रतिहत उपाय बता दिया गया है। इस वीं गाथामें कहा गया है कि समस्त तीर्थं कर इसी विधिसे कर्मका ज्ञय करके निर्वाणको प्राप्त हुये हैं और यही उपदेश दिया है। जैसे अपना मुंह देखनेके लिये सामने स्वच्छ द्र्यण स्वस्त जाता है उसीप्रकार यहां आत्मस्वरूपको देखनेके लिये आरहंत भगवानको आदर्शरूपमें (आदर्शका अर्थ द्र्यण है) अपने समच रखा है। तीर्थं करोंका पुरुषार्थ अप्रतिहत होता है, उनका सम्यक्त्व मी अप्रतिहत होता है, और श्रेणी भी अप्रतिहत होती है और यहां तीर्थं करोंके साथ मिलान करना है इसिलये तीर्थं करोंके समान ही अप्रतिहत सम्यग्दर्शनकी ही बात ली गई है मूल सूत्रमें "मोहो

खलु जादि तस्सलयं" कहा गया है, उसीमें से यह भाव निकलता है।

श्रीरहंत श्रीर श्रन्य श्रात्माश्रोंके स्वभावमें निश्चयसे कोई श्रन्तर नहीं है श्रीरहंतका स्वरूप श्रंतिम शुद्ध दशारूप है इसिलये श्रीरहंतका ज्ञान करने पर समस्त श्रात्माश्रोंके शुद्ध स्वरूपका भी ज्ञान हो जाता है। स्वभावसे सभी श्रात्मा श्रीरहंतके समान हैं। परंतु पर्यायमें श्रंतर है। यहां तो सभी श्रात्माश्रोंको श्रीरहंतके समान कहा है, श्रभव्यको भी श्रलग नहीं किया। श्रभव्य जीवका स्वभाव श्रीर शक्ति भी श्रिरहंतके समान ही है। सभी श्रात्माश्रोंका स्वभाव परिपूर्ण है, किन्तु श्रवस्थामें पूर्णता प्रगट नहीं है, यह उनके पुरुषार्थका दोष है वह दोष पर्यायका है स्वभावका नहीं। यदि स्वभावको पहचाने तो स्वभावके बलसे पर्यायका दोष भी दूर किया जा सकता है।

भले ही जीवोंकी वर्तमानमें अरिहंत जैसी पूर्ण दशा प्रगट न हुई हो तथापि आत्माके द्रव्य गुण पर्यायकी पूर्णताका स्वरूप कैसा होता है यह स्वयं वर्तमान निश्चित कर सकता है।

जब तक श्रारहंत केवली भगवान जैसी दशा नहीं होती तब तक श्रारमाका पूर्ण स्वरूप प्रगट नहीं होता। श्रारहंतके पूर्ण स्वरूपका ज्ञान करने पर सभी श्रारमाश्रोंका ज्ञान हो जाता है सभी श्रारमा श्रपने पूर्ण स्वरूपको पहचान कर जबतक पूर्णदशाको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करते तब तक वे दुःखी रहते हैं। सभी श्रारमा शक्ति स्वरूपसे तो पूर्ण ही हैं किंतु यदि व्यक्तदशारूपमें पूर्ण हों तो सुख प्रगट हो। जीवोंको श्रपनी ही श्रपूर्णदशाके कारण दुःख है वह दुःख दूसरेके कारण से नहीं है इसलिये धन्य कोई व्यक्ति जीवका दुःख दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि जीव स्वयं श्रपनी पूर्णताको पहिचाने तभी उसका दुःख दूर हो, इससे मैं किसी का दुःख दूर नहीं कर सकता श्रीर श्रन्य कोई मेरा दुःख दूर नहीं कर सकता ऐसी स्वतंत्रताकी प्रतीति हुई श्रीर परका कर्णत्व दूर करके ज्ञाता-रूपमें रहा यही सम्यग्दर्शनका श्रपूर्व पुरुषार्थ है।

पूर्ण स्वरूपके श्रज्ञानके कारण ही श्रपनी पर्यायमें दुःख है उस दु:खको दूर करनेके लिये श्रिरहंतके द्रव्य गुण पर्यायका श्रपने ज्ञानके द्वारा निर्णय करना चाहिये। शरीर, मन, वाणी, पुस्तक, कर्म यह सब जड़ हैं—श्रचेतन हैं, वे सब त्रात्मासे बिलकुल भिन्न हैं; जो रागद्वेष होता है वह भी वास्तवमें मेरा नहीं है, क्योंकि श्ररहंत भगवानकी दशामें रागद्वेष नहीं है। राग के आश्रयसे भगवानकी पूर्णदशा नहीं हुई। भगवान की पूर्णदशा कहांसे आई ? उनकी पूर्णदशा उनके द्रव्य-गुग्गके ही आधारसे आई है। जैसे श्ररिहंतकी पूर्णदशा उनके द्रव्य गुगाके श्राधारसे प्रगट हुई है वैसे ही मेरी पूर्णदशा भी मेरे द्रव्य गुणके ही आधारसे प्रगट होती है। विकल्प का या परका श्राधार मेरी पर्यायके भी नहीं है। "श्ररिहंत जैसी पूर्णदशा मेरा स्वरूप है श्रौर श्रपर्णदशा मेरा स्वरूप नहीं है" ऐसा मैंने जो निर्णय किया है वह निर्णयरूपदशा मेरे द्रब्य-गुराके ही श्राधारसे हुई है। इसप्रकार जीवका लद्दय श्ररिहंतके द्रव्य-गुण पर्याय परसे हटकर श्रपने द्रव्य-गुण पर्याय की श्रोर जाता है श्रौर वह श्रपने स्वभावको प्रतीतिमें लेता है। स्व-भावको प्रतीतिमें लेनेपर स्वभावकी श्रोर पर्याय एकाम हो जाती है श्रर्थात् मोहको पर्यायका आधार नहीं रहता और इसप्रकार निराधार हुआ मोह अवश्य चयको प्राप्त होता है।

सर्व प्रथम श्रिरहंतका लच्य होता तो है किन्तु बादमें श्रिरहंतके लच्य से भी हटकर स्वभावकी श्रद्धा करनेपर सम्यग्दर्शन-दशा प्रगट होती है। सर्वज्ञ श्रिरहंत भी श्रात्मा हैं श्रीर मैं भी श्रात्मा हूँ ऐसी प्रतीति करनेके बाद श्रपनी पर्यायमें सर्वज्ञसे जितनी श्रपूर्णता है उसे दूर करनेके लिये स्वभाव में एकामता का प्रयत्न करता है।

श्रीरहंतको जानने पर जगतके समस्त श्रात्माश्रोंका निर्णय हो गया कि जगत्के जीव श्रपनी श्रपनी पर्यायसे ही सुखी दुःखी हैं। श्रारिहंत प्रभु श्रपनी पूर्ण पर्यायसे ही स्वयं सुखी हैं इसिलये सुखके लिये उन्हें श्रन्न, जल, वस इत्यादि किसी पदार्थ की श्रावश्यकता नहीं होती श्रीर जगत्के जो जीव दुः खी हैं वे अपनी पर्यायके दोपसे ही दुः वा हैं। पर्यायमें मात्र राग दशा जीतने को ही अपना मान बेठे हैं और संपूर्ण स्वभावको भूल गये हैं इसलिये रागका ही संवेदन करके दुःखी होते हैं किंतु किसी विमित्तके कारणसे अथवा कर्मीके कारण दुःखी नहीं हैं, और न अन्न, वस्न इत्यादिके न मिलनेसे दुःखी हैं, दुःखका कारण अपनी पर्याय है और दुःखको दूर करनेके लिये अरिहंतको पहिचानना चाहिये। अरिहंतके द्रव्य गुण, पर्याय को जानकर उन्होंके समान अपनेको मानना चाहिये कि मैं मात्र रागदशा वाला नहीं हूं किंतु में तो रागरहित परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला हूँ मेरे ज्ञानमें दुःख नहीं हो सकता, इसप्रकार जो अपनेको द्रव्य, गुण स्वभावसै ऋरिहंतके समान ही माने तो वर्तमान राग पर से श्रपने लद्यको हटाकर द्रव्य. गुल् स्वभाव पर लद्य करे और अपने स्वभाव की एकायता करके पर्यापके दुः वया दूर करे, ऐसा होनेसे जगत्के किसी भी जीवके पराधीनता नहीं है। भैं किसी कन्य जीवका अथवा जड़ पदार्थका कुछ भी नहीं कर सकता। संपूर्ण पदार्थ स्वतंत्र हैं, सुमेत अपनी पर्यायका उपयोग अपनी श्रोर करना है, यही सुखा उपाय है। इसके अतिरिक्त जगत्में अन्य कोई सुखका उपाय नहीं है।

मैं देश आदिके कार्य कर डाल्ं, ऐसी मान्यता भी बिल्कुल मिथ्या है। इस मान्यतामें तो तोत्र आकुलता का दुःख है। मैं जगतके जीवोंके दुःखको दूर कर सकता हूं, ऐसी मान्यता निजको ही महान दुःखका कारण है। परको दुःख या सुख देनेके लिये कोई समर्थ नहीं है। जगत्के जीवोंको संयोग का दुःख नहीं है किंतु अपने ज्ञानादि स्वभावकी पर्ण दशाको नहीं जाना इसी का दुःख है। यदि अरिहंतके आत्माके साथ अपने आत्माका मिलान करे तो अपना म्यतंत्र स्वभाव प्रतीतिमें आये। अहो ! अरिहंतदेव किसी बाह्य संयोगसे सुखी नहीं किंतु अपने ज्ञान इत्यादि की पूर्ण दशासे ही वे संपर्ण सुखी हैं। इसिल्ये सुख आत्माका ही स्वरूप है, इसप्रकार स्वभावको पहिचान कर रागद्वेप रहित होकर परमानंद दशाको प्रगट करे। अरिहन्तके वास्तिवक स्वरूपको नहीं जाना इसिल्ये अपने स्वरूपको भी

नहीं जाना त्रौर त्रपने स्वम्बपको ठीक २ नहीं जाना, इसीलिये ही यह सब भूल होती है।

मुक्ते परिपूर्ण स्वतंत्र मुख दशा चाहिये हैं, सुखके लिये जैसी स्व-तंत्र दशा होनी चाहिये वैसी पृण स्वतंत्र दशा अरितंतके है और अरिहरतके समान ही सब का स्वभाव है इसलिये में भी वैसा ही पृण् स्वभाववाला हूं, इसप्रकार अपने स्वभाव की प्रणीति भी इसीके साथ मिलाकर बात की गई हैं। जिसने अपने ज्ञानमें यह निश्चय किया उसने सुखके लिये पराधीन दृष्टिकी अनंत स्वद्वदाहट का शामन कर दिया है। पहले अज्ञानसे जहां तहां स्वद्वदाहट करता रहता था कि कपये-पेसमें से सुख प्राप्त करलूं, रागमेंसे सुख लेलूं, देव, गुक, शास्त्रसे सुख प्राप्त कर लूं अथवा पुण्य करके सुख पा लूं—इस प्रकार परके लह्यमे सुख मानता था, वह मान्यता दूर हो गई है और मात्र अपने स्वभावको ही सुखका साधन माना है; ऐसी समक्त होने पर सम्यग्दर्शन होता है।

सम्यक्त्व केसे होता है यह वात इल गाथामें कही गई है। भग-वान अग्हिन्त केन तो किंचित पुण्य है च्योगन पाप वे पुण्य पाप रहित हैं, उनके ज्ञान दर्शन सुचमें कोई कभी नहीं है; उनी प्रकार मेरे स्वरूपमें भी पुण्य पाप अथवा कोई उमी नहीं है देनी प्रशित्त करनेपर द्रव्यदृष्टि हुई। अपूर्णता मेरा स्वरूप नहीं इस्किये एक अपूर्ण प्रवस्था की ओर देखने की आवश्यकता नहीं रही किंग पूर्ण शुद्ध दशा प्रगट करनेके लिये स्वभाव में ही एकायता करने की आवश्यकता रहीं। शुद्ध दशा वाहरूसे प्रगट होती है या स्वभावमें में ? स्वभावमें से प्रयट होने वाली अवस्थाको प्रगट करने के लिये स्वभावमें ही एकायता करनी है। इतना जान जेने पर यह धारणा दूर हो जाती है कि किसी भी अन्य पदार्थ की सहायतासे मेरा कार्य होता है; और वर्तमान पर्यायमें जो अपूर्णता है वह स्वभाव की एकायताके पुरु-पार्थके द्वारा पूर्ण करना है, अर्थात् मात्र ज्ञानमें ही किया करनी है, यहां प्रत्येक पर्यायमें सम्यक् पुरुपार्थका ही काम है।

किसीको यह शंका हो सकती है कि अभी तो अरिहन्त नहीं हैं तब फिर श्ररिहंतको जाननेकी बात किस लिये की गई है ? उसके समाधान के लिये कहते हैं कि-यहां अरिइन्त की उपस्थिति की बात नहीं है किंतु अरि-हन्तका स्वक्रप जाननेकी बात है। श्रारिहन्तकी सान्तात् उपस्थिति हो तभी उसका स्वरूप जाना जा सकता है-ऐसी बात नहीं है। अमुक चेत्र की श्रपेत्तासे श्रभी श्ररिहन्त नहीं हैं किंतु उनका श्रस्तित्व श्रन्यत्र महाविदेह चेत्र इत्यादिमें तो श्रभी भी है। श्ररिहन्त भगवान साचात् श्रपने सन्मुख विराजमान हों तो भी उनका स्वरूप ज्ञानके द्वारा निश्चित होता है, वहां अरिहन्त तो आत्मा हैं उनका द्रव्य, गुगा अथवा पर्याय दृष्टिगत नहीं होता तथापि ज्ञानके द्वारा उनके स्वरूप का निर्णय होता है, श्रीर यदि वे दूर हों तो भी ज्ञानके द्वारा ही उनका निर्णय श्रवश्य होता है। जब वे साचात् विराजमान होते हैं तब भी श्रारहन्तका शरीर दिखाई देता है। क्या वह शरीर श्ररिहन्तका द्रव्य, गुगा श्रथवा पर्याय है ? क्या दिव्यध्वनि श्ररिहन्त का द्रव्य, गुरा श्रथवा पर्याय है ? नहीं। यह सब तो श्रात्मासे भिन्न है। चैतन्यस्वरूप आत्मा द्रव्य उसके ज्ञान दर्शनादिक गुण श्रौर उसकी केवल-ज्ञानादि पर्याय त्र्यारहन्त है। यदि उस द्रव्य, गुण, पर्यायको यथार्थतया पह-चान लिया जाय तो श्ररिहन्तके स्वरूपको जान लिया कहलायगा । साचान् उनके द्रव्य, गुण, श्ररिहन्त प्रभुके समच बैठकर उनकी स्तृति करे परंतु यदि पर्यायके स्वरूपको न सममे तो वह अरिहंतके स्वरूपकी स्तृति नहीं कहलायगी।

चेत्र की अपेचासे निकटमें अरिहन्तकी उपस्थिति हो या न हो, इसके साथ कोई संबंध नहीं है किन्तु अपने ज्ञानमें उनके स्वरूपका निर्णय है या नहीं, इसीके साथ संबंध है। चेत्रापेचासे निकटमें ही अरिहन्त भग-वान विराजमान हों परन्तु उस समय यदि ज्ञानके द्वारा स्वयं उनके स्वरूप का निर्णय न करे तो उस जीवको आत्मा ज्ञात नहीं हो सकता और उसके किये तो अरिहन्त बहुत दूर हैं। और वर्तमानमें चेत्रकी अपेचासे अरिहन्त भगवान निकट नहीं हैं तथापि यदि अपने ज्ञानके द्वारा अभी भी अरिहन्तके स्वकपका निर्णय करे तो आत्माकी पहिचान हो और उसके लिए अरिहन्त भगवान बिल्कुल निकट ही उपिथत हैं। यहां चेत्रकी अपेचासे नहीं किन्तु भावकी अपेचासे बात है। यथार्थ सममका संबंध तो भावके साथ है।

यहां यह कहा गया है कि चरिहंत कब हैं और कव नहीं। महाविदेह त्रेत्रमें अथवा भरतत्रेत्रमें सौंगे कालमें चरिहंतकी साद्मात् उपस्थित
के समय भी जिन अहमा ोंन हाय-गुण-इसीवसे अपने ज्ञानमें अरिहंतके
स्वरूपका यथार्थ निर्णय नहीं किया, उन चिवांके विशे तो उस समय भी
अरिहंतकी उपस्थित नहीं के वरावर है भीर भरतत्रेत्रमें पंचमकालमें
साद्मात् अरिहंतकी अनुपश्थितिमें संग्री का उपारमाशीने द्रव्य, गुण, पर्याय
से अपने ज्ञानमें अविशंतके स्वरूपक निर्णय किया है उनके लिये अरिहंत
भगवान मानों साद्मात विराजमान है।

समवशरणमें भी को िय क्यारितके स्वक्यमा निर्णय करके आत्मस्क्यको समभे हैं उन ब्रांचीके लिये ही खरिहंत भगवान् निमित्त कहे गये हैं कितु जिनने निर्णय नहीं किया उनके लिये तो मध्यात् आरिहंत भगवान् हिर्णय नहीं कहलाये। आज भो जो खरिहंतका निर्णय करके आत्म स्वक्रपको समभते हैं उनके जाउं उनके जन में क्रिहंत भगवान निर्णय करके आत्म स्वक्रपको समभते हैं उनके जाउं उनके जन में क्रिहंत भगवान निर्णय करके लिया स्वक्रपको समभते हैं उनके जाउं उनके जन में क्रिहंत भगवान

जिसको हिए निर्मित्त पर है यह देखा। देखान है कि वर्गमानमें इस दोत्रमें अरिहंग नहीं हैं। है आहे ! अरिहंग नहीं हैं किन्तु अरिहंगका निर्मय करनेवाला तेरा झान तो है ! जिसकी हिए उपादान पर है वह अपने झानके बलसे अरिहंगका निर्मय करने वेता है। अर्थिहंग तो निमित्त हैं। यहां अरिहंगके निर्मय करने वाले झानकी महिमा है। मूल सूत्रमें "जो जार्गादं" वहां है अर्थिंग जार्गवाले झान मोह स्वयका कारण है किन्तु अरिहंग तो अलग ही है वे इस आत्माका मोह स्वय नहीं करते।

समोशरएमें बैठने वाला जीव भी द्तेत्रकी अपेदासे अरिहंतसे तो दूर ही बैठता है अर्थात् देत्रकी अपेदासे तो उसके लिये भी दूर ही हैं और यहां भी देत्रसे अधिक दूर हैं किन्तु देत्रकी अपेदासे अंतर पड़जानेसे भी क्या हुआ ? जिसके भावमें अरिहंतको अपने निकट कर लिया है उसके लिये वे सदा ही निकट ही विराजते हैं और जिसने भावमें अरिहंतको दूर किया है उसके लिये दूर हैं। देत्रकी दृष्टिसे निकट हों या न हों इससे क्या होता है ? यहां तो भावके साथ मेल करके निकटता करनी है। अहो ! अरिहंतके विरहको भुला दिया है तब फिर कोन कहता है कि अभी अरि-हंत भगवान नहीं हैं ?

यह पंचम कालके मुनिका कथन है, पंचम कालमें मुनि होसकते हैं। जो जीव अपने ज्ञानके द्वारा अग्हितके द्रव्य गुण पर्यायको जानता है उसका दर्शन मोह नष्ट हो जाता है। जो जीव अग्हितके ग्वरूपको भी विपरूष्ट्रियो मानता हो और अग्हितका यथार्थ निर्णय किये विना उनकी पूजा भक्ति करता हो उसके मिथ्यात्वका नाश नहीं हो सकता। जिसने अग्हितके ग्वरूपको विपरीत माना उसने अपने आत्मस्वरूपको भी विपरीत ही माना है और इसिलये वह मिथ्यादिष्ट है। यहां मिथ्यात्वके नाश करनेका उपाय बताते हैं जिनके मिथ्यात्वका नाश होगया है उन्हें समभानेके लिये यह बात नहीं है किन्तु जो मिथ्यात्व नाश करनेके लिये तैयार हुये हैं उन जीवों के लिये यह कहा जा गहा है। वर्तमानमें इप कालमें अपने पुरुषार्थके द्वारा जीवके मिथ्यात्वका नाश हो सकता है इसिलये यह बात कही है, अतः समभमें नहीं आता इस धारणाको छोड़कर समभनेका पुरुषार्थ करना चाहिये।

यद्यपि श्रभी चायिक सम्यक्त्व नहीं होता किंतु यह बात यहां नहीं की गई है। श्राचार्यदेव कहते हैं कि जिसने श्रिग्हन्तके द्रव्य, गुण, पर्याय को जानकर श्रात्म स्वरूपका निर्णय किया है वह जीव चायिक सम्यक्त्व की श्रेणीमें ही बैठा है इस्र्लिये हम श्रभी से उसके दर्शन मोहका च्रय

कहते हैं। भले ही श्रभी साचात् तीर्थं कर नहीं है तो भी ऐसे बलवत्तर निर्णयके भावसे कदम उठाया है कि साचात् श्रारहन्तके पास जाकर चायिक सम्यक्त्व प्राप्त करके चायिक श्रेणीके बलसे मोहका सर्वथा चय करके केवलज्ञान श्रारहंत दशाको प्रगट कर लेंगे। यहां पुरुपार्थ की ही बात है, वापिस होनेकी वात है ही नहीं।

अग्हिन्तका निर्णय करनेमें संपूर्ण स्वभाव प्रतीतिमें आजाता है। अरिइन्त भगवानके जो पूर्ण निर्मल दशा प्रगट हुई है वह कहां से हुई है? जहां थी वहांसे प्रगट हुई है या जहां नहीं थी वहां से प्रगट हुई है? स्वभावमें पूर्ण शिक्त थी इसालये स्वभावके बलसे वह दशा प्रगट हुई है, स्वभाव तो मेरे भी परिपूर्ण है, स्वभावमें कचाई नहीं है। वस! इस यथार्थ प्रतातिमें द्रव्य-गुणकी प्रतीति होगई और द्रव्य-गुणकी अरे पर्याय मुकी तथा आहमाके स्वभाव-सामर्थकी दृष्टि हुई एवं विकल्पकी अथवा परकी दृष्टि हुट गई। इसप्रकार इसी उपायसे सभी आहमा अपने द्रव्य-गुण्-पर्याय पर दृष्टि करके ज्ञायिक सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं और इसो प्रकार सभी आहमाओंका ज्ञान होता है; सम्यक्त्वका दृसरा कोई उपाय नहीं है।

अनंत आत्माएं हैं उनमें अल्प कालमें मोद्य जाने वाले या अधिक कालके परचात् मोद्य जानेवाले सभी आत्मा इसी विधिसे कर्म द्यय करते हैं। पूर्ण दशा अपनी विद्यमान निज शिक्तमें से आती है और शिक्तिकी दृष्टि करने पर परका लद्य दूट कर स्व में एकाप्रताका ही भाव रहने पर द्यायिक सम्यक्त्व होता है।

यहां धर्म करनेकी बात है। कोई आत्मा पर द्रव्यका तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे अरिहंत भगवान सब कुछ जानते हैं परन्तु परद्रव्य का कुछ भी नहीं करते। इसीप्रकार यह आत्मा भी ज्ञाता स्वरूपो है, ज्ञान स्वभावकी प्रतीति ही मोह त्त्यका कारण है। त्रिशक विकारी पर्यायमें राग का कर्तव्य माने तो सममना चाहिये कि उस जीवने अरिहन्तके स्वरूपको नहीं माना। ज्ञानमें अनंत परद्रायका कर्तृ त्व मानना ही महा अधर्म है और ज्ञानमें अरिहन्त हा निर्माय किया कि अनंत परद्रव्यका कर्तृ त्व हट गया, यही धर्म है। ज्ञानमें से पर का कर्तृ त्व हट गया इसिलये अब ज्ञान में ही स्थिर होना होता है और परके लंदयसे जो विकार भाव होता है उसका कर्तृ त्व भी नहीं रहता। सात्र ज्ञाता रूपसे रहता है, यही मोह चयका उपाय है। जिसने अरिहं के स्वरूपको जाना वह सम्यर्ग्हाप्ट धर्मातमा है और वहीं जैन है। जैसा जिनेन्द्र अरिहन्तका स्वभाव है वैसा ही अपना स्वभाव है ऐसा निर्मय करना सो जैनत्व है और किर स्वभावके पुरुषार्थ के द्वारा वैसी पूर्ण दशा प्रगट करना सो जिनत्व है। अपना निज स्वभाव जाने बिना जैनत्व नहीं हो सकता।

जिसने अरिहंतके द्रवय, गुण, पर्यायको जान जिया उसने यह निश्चय कर जिया है कि में अपने द्रवय, गुण, पर्यायकी एकताके द्वारा राग के कारणसे जो पर्यायकी अनेक हा हानी है उसे दूर बक्रांग तभी मुक्के सुख होगा। इतना निश्चय किया कि उसकी यह निश्चयिपरीत मान्यताएँ छूट जाती हैं कि मैं परका कुछ कर सकता हूँ अथवा विकारसे धर्म होता है। श्चब स्वभावके बलसे स्वभावमें एक अथवा विकारसे धर्म होता है। श्चब स्वभावके बलसे स्वभावमें एक अथवा करके स्थिर होना होता है। तब फिर उसके मोह कहां रह सकता है? मोहका त्त्रय हो ही जाता है। मेरे श्चारमा में स्वभावके लह्यसे जो निर्मलताका अंश प्रगट हुआ है वह निर्मल दशा बढ़ते २ किस हद तक निर्मलस्पमें प्रगट होती है? जो श्चरिहंतके बराबर निर्मलता प्रगट होती है वह मेरा स्वस्प है, यदि यह जानले तो श्चिशुद्ध भावोंसे श्चपना स्वस्प भिन्न है ऐसी शुद्ध स्वभावकी प्रतीति करके दर्शन मोहका उसी समय त्रय करदे श्चर्यान वह सम्प्रमृष्टि होजाय, इसिलये श्चरिहंत भगवानके स्वस्पका प्रवय गुण, पर्यायके द्वारा यथार्थ निर्णय करने पर श्चरित भगवानके स्वस्पका प्रवय गुण, पर्यायके द्वारा यथार्थ निर्णय करने पर श्चरित भगवानके प्रवित्त होती है और यही मोह त्रयका उपाय है।

### — इनके बाद —

अब आगे द्रव्य, गुशा, पर्वायका स्वरूप बताया जायगा **और यह** 

बताया जायगा कि द्रव्य, गुग्, पर्यायको किस प्रकार जानने से मोह च्रय होता है।

[ जो जीव अरिहंतको द्रुच्य, गुण, पर्यायक्यपे जानता है वह अपने आत्माको जानता है और उसका मोह अवश्य स्वयको प्राप्त होता है। अरिहंतको स्वरूप सर्वप्रकार शुद्ध है इसिलये शुद्ध आत्म स्वरूप प्रविध्वार शुद्ध है इसिलये शुद्ध आत्म स्वरूप प्रविध्वार शुद्ध है। यहां मात्र का शुद्ध स्वभाय स्थापित करके उसे जानने की वात कही है। यहां मात्र अरिहंतकी ही बात नहीं है किन्तु अपने आत्माकी प्रतीति करके उसे जानना है, क्योंकि अरिहंतमें और इस आत्मामें निश्चयसे कोई अंतर नहीं है। जो जीव अपने झानमें ऑरिहंतका निर्णय करता है उस जीवके भावमें अरिहंत भगवान सामान (वराजमान रहते हैं, उसे अरिहंतका विरह नहीं होता। इस प्रकार अपने झानमें अरिहंतकी स्वयर्थ प्रतीति करने पर अपने आत्माकी प्रतीति होती है और उसका मंह अवश्य स्वयंभे प्राप्त होता है। यह पहिले कहे गये कथनका सार है। अब द्रुच्य, गुण, पर्यायका स्वरूप विशेष रूपसे बताते हैं, उसे जाननेके बाद अन्तरंगमें किस प्रकारकी किया करने से मोह स्वयंभे प्राप्त होता है, यह बताते हैं।]

जो जीव अपने पुरुषार्धके द्वारा आत्माको जानता है उस जीवका मोह अवश्य चयको प्राप्त होता है—ऐसा कहा है, किन्तु यह नहीं कहा कि मोह कर्मका वल कम हो तो आत्माको जाननेका पुरुषार्थ प्रगट हो सकता है, क्योंकि मोहकर्म कहीं आत्माको पुरुषार्थ करनेसे नहीं रोकता। जब जीव अपने ज्ञानमें सच्चा पुरुषार्थ करता है नव मीह अवश्य च्य हो जाता है। जोवका पुरुषार्थ स्वतन्त्र है, 'पहिले ह ज्ञान कर तो मोह चयको प्राप्त हो' इसमें उपादानसे कार्यका होना सिद्ध किया है किन्तु 'पहिले मोह चय हो तो तुक्ते आत्माका ज्ञान प्रगट हो' इसप्रकार निमित्तकी आरसे विपरीत को नहीं लिया है, क्योंकि निमित्तको लेकर जीवमें कुछ भी नहीं होता।

श्रव यह बतलाते हैं कि श्रिरहंत भगवानके स्वरूपमें द्रव्य गुण पर्याय किसप्रकार हैं। "वहां श्रन्वय द्रव्य है, श्रन्वयका विशेषण गुण है, श्रन्वयके व्यितरेक (भेद) पर्याय हैं" [गाथा ८० टीका] शरीर श्रिर्हन्त नहीं है किन्तु द्रव्यगुण पर्याय स्वरूप श्रात्मा श्रिरहन्त है। श्रनन्त श्रिरहन्त श्रीर श्रनन्त श्रात्माश्रोंका द्रव्यगुण पर्यायसे क्या स्वरूप है यह इसमें बताया है।

#### ---द्रव्य---

यहां मुख्यतासे अरिहन्त भगवानके द्रव्य गुए पर्यायकी बात है। अरिहन्त भगवानके स्वरूपमें जो अन्वय है सो द्रव्य है। जो अन्वय है सो द्रव्य है। जो अन्वय है सो द्रव्य है। जो अवस्था बदलती है वह कुछ स्थिर रहकर बदलता है। जैसे पानीमें लहरें उठती हैं वे पानी और शीत-लता को स्थिर रखकर उठती हैं, पानीके बिना यों ही लहरें नहीं उठने लगती, इसीप्रकार आत्मामें पर्यायरूपी लहरें (भाव) बदलती रहती हैं उसके बदलने पर एकएक भावके बराबर आत्मा नहीं है किन्तु सभी भावों में लगातार स्थिर रहने वाला आत्मा है। त्रिकाल स्थिर रहनेवाले आत्म द्रव्यके आधारसे पर्यायें परिएमित होती हैं। जो पहिले और बादके सभी परिए। मोंमें स्थिर बना रहता है वह द्रव्य है। परिएाम तो प्रतिसमय एक के बाद एक नयेर होते हैं। सभी परिए। मोंमें लगातार एकसा रहने वाला द्रव्य है। पहिले भी वही था और बादमें भी वही है—इसप्रकार पहिले और बादका को एकत्व है सो अन्वय है, और जो अन्वय है सो द्रव्य है।

श्रीहन्तके सम्बन्धमें—पहिले अज्ञान दशा थी, किर ज्ञानदशा प्रकट हुई, इस अज्ञान और ज्ञान दोनों दशाओं में स्थिर रूपमें विद्यमान है वह श्रात्म द्रव्य है। जो आत्मा पहिले अज्ञान रूप था वही अब ज्ञान रूप है। इसप्रकार पहले और बादके जोड़ रूप जो पदार्थ है वह द्रव्य है। पर्याय पहिले और पश्चात्की जोड़ रूप नहीं होती, वह तो पहिले और बाद की अलगर (व्यतिरेकरूप) होती है और द्रव्य पूर्व पश्चात्के सम्बन्धरूप

( अन्वयरूप ) होता है। जो एक अवस्था है वह दूसरी नहीं होती और जो दूसरी अवस्था है वह तीसरी नहीं होती, इसप्रकार अवस्थामें प्रथक्त्व है, किन्तु जो द्रव्य पहिले समयमें था वही दूसरे समयमें है और जो दूसरे समयमें था वही तीसरे समयमें है, इसप्रकार द्रव्यमें लगातार सादृश्य है।

जैसे सोनेकी अवस्थाकी रचनाएं अनेक प्रकारकी होती हैं, उसमें अंगूठीके आकारके समय कुएडल नहीं होता और कुएडल रूप आकारके समय कड़ा नहीं होता, इसप्रकार प्रत्येक पर्यायके रूपमें प्रथक्त है, किन्तु जो सोना अंगूठीके रूपमें था वही सोना कुएडल के रूपमें है और जो कुएडल के रूपमें था वही कड़ेके रूपमें हैं—सभी प्रवारों में सोना तो एक ही है, किस आकार प्रकारमें सोना नहीं है ? सभी अवस्थाओं के समय सोना है । इसीप्रकार अज्ञानदशाके समय साधक दशा नहीं होती, साधक दशाके समय साधक दशा नहीं होती, साधक दशाके समय साधक दशा नहीं होती, साधक दशाके समय साधक दशामें था वही साधक पर्यायका प्रथक्त है । किन्तु जो आत्मा अज्ञान दशामें था वही साधक दशामें है और जो साधक दशामें था वही साधक दशामें है और जो साधक दशामें था वही साधक दशामें आत्मा नहीं है ? सभी आवस्थाओं आत्म द्रव्य तो एक ही है । किस अवस्थामें आत्मा नहीं है ? सभी अवस्थाओं निरन्तर साथ रहकर गमन करने वाला आत्म द्रव्य है ।

पहिले और पश्चात् जो स्थिर रहता है वह द्रत्य है। अरिहंत भगवानका आत्मा स्वयं ही पहिले अञ्चान दशामें था और अब वही सम्पूर्ण ज्ञानमय अरिहन्त दशामें भी है। इल बकार अरिहन्तके आत्मद्रव्य को पहचानना चाहिये। यह पहचान करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अपूर्ण दशा होने पर भी मैं ही पूर्ण अरिहंत दशामें भी स्थिर होऊंगा, इससे आत्माकी बैकालिकता लह्यमें आती है।

#### —-ग्रंग्-

'श्रन्वयका जो विशेषण है सो गुण है' पहिले द्रव्यकी व्याख्या [परिभाषा] की, श्रव गुणका परिभाषा करते हैं। कड़ा, कुण्डल श्रौर श्रंगूठी इत्यादि सभी श्रवस्थाश्रोंमें रहनेवाला सोना द्रव्य है—यह तो कहा

है परन्तु यह भी जान लेना चाहिये कि सोना कैसा है। सोना पीला है, भारी है, चिकना है—इस प्रकार पीलापन, भारीपन और चिकनापन यह विशेषण सोनेके लिये लागू किये गये हैं इसिलये वह पीलापन आदि सोनेका गुण है; इसीप्रकार अरिहन्तको पहिलेकी और वादकी अवस्थामें जो स्थिर रहता है वह आत्मद्रव्य है—यह कहा है, परन्तु यह भी जान लेना चाहिये कि आत्मद्रव्य कैसा है? आत्मा झानक्य है, दर्शनक्य है, चारित्रक्ष है, इस प्रकार आत्म द्रव्यके लिये झान, दर्शन और चारित्र विशेषण लागू होते हैं, इसिलये झान आदिक आत्मद्रव्यके गुण हैं। द्रव्यकी शक्ति गुण कहा जाता है। आत्म चेतन द्रव्य है और चैतन्य उसका विशेषण है। परमाणुमें जो पुद्रात है सो द्रव्य है और चैतन्य उसका विशेषण है। परमाणुमें जो पुद्रात है सो द्रव्य है और चैतन्य उसका विशेषण है। परमाणुमें जो पुद्रात है सो द्रव्य है और वर्ण, गंध इत्यादि उसके विशेषण है। इसी एका आत्मद्रव्यका विशेषण क्या है? अरिहन्त भगवान आत्म द्रव्य किया कार है यह पहिने कहा जा चुका है। अरिहन्त भगवान आत्म द्रव्य किया कार है अरेर परिपूर्ण झान है अर्थान् झान आत्म द्रव्यका विशेषण है। साम मही है और परिपूर्ण झान है अर्थान् झान आत्म द्रव्यका विशेषण है।

यहां मुख्यतासे ज्ञानकी बात वही है. इसी प्रकार दर्शन, चारित्र, वीर्य अस्तित्व इत्यादि जो अनन्त गुरा हैं ने सब आत्माके विशेषणा हैं। अरिहंत आत्म द्रव्य हैं और उस आत्मामें ज्यनन्त सहवर्ती गुरा हैं, वैसा ही मैं भी आत्मद्रव्य हुँ और गुरामें वे सब गुरा विद्यमान हैं। इसप्रकार जो अरिहंतके आत्माको द्रव्य, गुरा क्यमें जानता है वह अपने आत्माको भी द्रव्य, गुरा क्यमें जानता है। वह स्वयं सममता है कि द्रव्य, गुराके जान लेने पर अब पर्यायमें क्या करना चाहिये, और इसिलये उसके धर्म होता है। द्रव्य, गुरा को जैसे अरिहंतके हैं वैसे ही सभी आत्माओं के सदा एक रूप हैं। द्रव्य, गुरामें कोई अन्तर नहीं है, अवस्थामें संसार और मोच है। द्रव्य, गुरामें से पर्याय प्राट होतं है इसिलये अपने द्रव्य, गुराको पहिचान कर उस द्रव्य, गुरामों से पर्यायका जैसा आकार प्रकार स्वयं

### बनाता है वैसा ही कर सकता है।

इस प्रकार द्रव्य रूपसे और गुण रूपसे आत्माकी पहिचान कराई है। इसमें जो गुण है सो वह द्रव्यकी ही पहिचान कराने वाला है।

### --पर्याय-

'अन्वयके व्यतिरेकको पर्याय कहते हैं'—इसमें पर्यायोंकी पिन् भाषा बताई है। द्रव्यके जो भेद हैं सो पर्याय हैं। द्रव्य तो त्रिकाल है, इस द्रव्यको ज्ञाप के भेद से (ज्ञायवर्ती अवस्थासे) लज्ञमें लेना सो पर्याय है। पर्यायका स्वभाव व्यतिरेक रूप है अर्थात् एक पर्यायके समय दूसरी पर्याय नहीं होती। गुण और द्रव्य सदा एक साथ होते हैं किन्तु पर्याय एकके बाद दूसरी होती है। अरिहंत भगवानके केवलज्ञान पर्याय है तब उनके पूर्वकी अपूर्ण ज्ञान दशा नहीं होती। वस्तुके जो एक एक समयके भिन्नर भेद हैं सो पर्याय है। कोई भी वस्तु पर्यायके बिना नहीं हो सकती।

श्चात्मद्रव्य स्थिर रहता है श्चौर उसकी पर्याय बदलतो रहती है। द्रव्य श्चौर गुण एक रूप हैं, उनमें भेद नहीं है किन्तु पर्यायमें श्चनेक प्रकार से परिवर्तन होता है इसलिये पर्यायमें भद है। पहिले द्रव्य गुण पर्यायका स्वरूप भिन्न भिन्न बताकर फिर तीनोंका श्चभेद द्रव्यमें समाविष्ट कर दिया है। इस ग्रकार द्रव्य गुण पर्यायकी परिभाषा पूर्ण हुई।

### —प्रारम्भिक कर्तव्य—

श्रिरहंत भगवानके द्रव्य गुण पर्यायको भलीभांति जान लेना ही धर्म है। श्रिरहंत भगवानके द्रव्य, गुण, पर्यायको जानने वाला जीव श्रिपने श्रात्माको भी जानता है। इसे जाने बिन' दया, भक्ति, पूजा, तप, त्रत, ब्रह्मचर्य या शास्त्राभ्यास इत्यादि सब कुछ करने पर भी धर्म नहीं होता, श्रीर मोह दूर नहीं होता। इसलिए पहिले अपने ज्ञानके द्वारा श्रिरहन्त भगवानके द्रव्य गुण पर्यायका निर्णय करना चाहिए, यही धर्म करने के लिए प्रारम्भिक कर्तव्य है।

पहिले द्रव्य गुण पर्यायका स्वरूप बताया है। ऋरिहंतके द्रव्य गुण पर्यायको जानने वाला जीव ऋपने द्रव्य गुण पर्यायमय आत्माको जान लेता है-यह बात ऋब यहां कहा जाती है।

"सर्वतः विशुद्ध भगवान अरिहंतमें ( अरिहंतके म्वरूपको ध्यानमें रखकर ) जीव तीनों प्रकारके समयको ( द्रव्य गुगा पर्यायमय निज आत्मा को ) अपने मनके द्वारा जान लेता है । " [ गाथा ८० को टोका ]

श्रीहंत भगवान का स्वरूप सर्वतः विशुद्ध है अर्थात् वे द्रव्य से गुरासे और पर्यायसे सम्पूर्ण शुद्ध हैं इसलिये द्रव्य गुरा पर्यायसे उनके स्व-रूपको जानने पर उस जीवके ख्यालमें यह आ जाता है कि अपना स्वरूप द्रव्यसे, गुरासे, पर्यायसे कैसा है।

इस आत्माका और अस्हितका स्वरूप परमार्थनः समान है, इस-इसिलए जो अरिहंतके स्वरूपको जानता है वह अपने स्वरूपको जानता है और जो अपने स्वरूपको जानता है उसके मोहका चय हा जाता है।

### सम्यक्तव सन्मुख दशा

जिसने अपने ज्ञानके द्वारा आरेह्नत के द्रव्य गुरा पर्यायको तक्तमें लिया है उस जीवको अरिह्नतका विचार करने पर परमार्थसे अपना ही विचार आता है। अरिह्नतके द्रव्य गुरा पूर्ण हैं और उनकी अवस्था सम्पूर्ण ज्ञान मय है, सम्पूर्ण विकार रहित है, ऐसा निर्णय करनेपर यह प्रतोश होती है कि अपने द्रव्य गुरा पूर्ण हैं और उनकी अवस्था सम्पूर्ण ज्ञानस्था, विकार रहित होनी चाहिए।

जैसे भगवान श्रारहन्त हैं वैमा ही में हूं, इसप्रकार श्रारहन्तको जानने पर स्व समयको मनके द्वारा जीव जान नेता है। यहांतक अभी श्रारहन्तके स्वरूपके साथ श्रापने स्वरूपकी समानता करना है अर्थान् श्रार हन्तके लच्चसे अपने श्रारमाके स्वरूपका निश्चय करना प्रारम्भ करता है। यहां पर लच्चसे निर्णय होनेके कारण यह कहा है कि मनके द्वारा श्रापने श्रारमाको जान लेता है। यदापि यहां विकल्प है तथापि विकल्पके द्वारा

जो निर्ण्य कर लिया है उस निर्ण्य रूप ज्ञानमेंसे ही मोज्ञमार्ग का प्रारम्भ होता है। मनके द्वारा विकल्यसे ज्ञान किया है तथापि निर्ण्यके बलसे ज्ञान में से विकल्यको अलग करके स्वलज्ञसे ठीक समझकर मोहका ज्ञय अवश्य करेगा—ऐसी होली है। जिनने मनके द्वारा आत्माका निर्ण्य किया है उसकी सम्यक्तवके सन्मुख दशा हो चुकी है।

### अरिहन्तके साथ समानता

अब यह वतलाने हैं कि अरिहंतको द्रव्य गुण पर्यायसे जाननेवाला जीव द्रव्य गुण पर्याय स्वत्य अपने आत्माको किस प्रकार जान लेता है। अरिहन्तको जाननेवाला जीव अपने ज्ञानमें अपने द्रव्य गुण पर्यायका इस प्रकार विचार करता है—

'यह चेतन है ऐसा जो अन्वय सो द्रव्य है, अन्वयके आश्रित रहने वाला जो 'चेतन्य' विशेषण है सो गुण है और एक समयकी मर्यादावाला जिसका काल परिमाण होनेस परस्वर अप्रवृत्त जो अन्वय व्यतिरेक हैं [एक दूसरेमें प्रवृत्त न होने वाले जो अन्वयके व्यतिरेक हैं ] सो पर्याय हैं, जो कि चिद् विवर्तन की [आहमाके परिणमनकी] अन्थियां हैं।

[ गाथा ८० की टोका ]

पहिले अरिहन्त भगवानको सामान्यतया जानकर श्रव उनके स्व-रूपको लक्षमें रखकर द्रव्यगुण पर्यायसे विशेषरूपमें विचार करते हैं। "यह अरिहन्त श्रात्मा है" इस प्रकार द्रव्यको जान लिया। ज्ञानको धारण करने वाला जो सदा रहनेवाला द्रव्य है सो वही श्रात्मा है। इसप्रकार श्ररिहन्त के साथ श्रात्माकी सहश्यता वताई है।

चेतन द्रव्य आत्मा है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है चैतन्य गुण आत्म द्रव्यके आश्रित है, सदा स्थिर रहनेवाले आत्म द्रव्यके आश्रयसे ज्ञान रहता है, द्रव्यके आश्रयसे रहनेवाला होनेसे ज्ञान गुण है। श्रारहन्तके गुणको देखकर यह निश्चय करता है कि स्वयं अपने आत्माके गुण कैसे हैं, जैसा अरिहन्तका स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। द्रव्य-गुण त्रैकालिक हैं, उसके प्रतिच्चणवर्ती जो भेद हैं सो पर्याय है। पर्यायकी मर्यादा एक समय मात्रकी है। एक ही समयकी मर्यादा होती है इसिलये दो पर्याय कभी एकत्रित नहीं होती। पर्यायें एक दूसरेमें अप्रत्रच हैं, एक पर्याय दूसरी पर्यायमें नहीं आती इसिलये पहली पर्यायके विकाररूप होनेपर भी में अपने स्वभावसे दूसरी पर्यायको निर्विकार कर सकता हूँ। इसका अर्थ यह है कि विकार एक समय मात्रके लिए है और विकार रहित स्वभाव त्रिकाल है। पर्याय एक समय मात्रके लिए है और विकार रहित स्वभाव त्रिकाल है। पर्याय एक समय मात्रके लिये ही होती है यह जान लेनेपर यह प्रतीत हो जाती है कि विकार चिणक है। इसप्रकार अरिहन्तके साथ समानता करके अपने स्वरूपमें उसे मिलाता है।

चेतनकी एक समयवर्ती पर्यायें ज्ञानकी ही गांठें हैं। पर्यायका संबंध चेतनके साथ है। वास्तवमें राग चेतनकी पर्याय नहीं है क्योंकि अरिहंतकी पर्यायमें राग नहीं है। जितना अरिहन्तकी पर्यायमें होता है उतना ही इस आत्माकी पर्यायका स्वरूप है।

पर्याय प्रति समय की मर्यादा वाली है। एक पर्यायका दूसरे समय में नाश हो जाता है इसलिये एक अवस्थामें से दूसरी अवस्था नहीं आती, किन्तु द्रव्यमें से ही पर्याय आती है, इसलिये पहिले द्रव्यका स्वरूप बताया है। पर्यायमें जो विकार है सो स्वरूप नहीं है किन्तु गुण जैसी ही निर्विकार अवस्था होनी चाहिये इसलिये बादमें गुणका स्वरूप बताया है। राग अथवा विकल्पमेंसे पर्याय प्रगट नहीं होती क्योंकि पर्याय एक दूसरेमें प्रवृत्त नहीं होती। पर्यायको चिद् विवर्तन की प्रन्थीं क्यों कहा है? पर्याय स्वयं तो एक समय मात्रके लिए है परन्तु एक समय की पर्यायसे त्रकालिक द्रव्य को जानने की शक्ति है। एक हो समयकी पर्यायमें त्रकालिक द्रव्यको निर्णय समाविष्ट हो जाता है। पर्यायकी ऐसी शक्ति बतानेके लिए उसे चिद् विवर्तन की ग्रंथी कहा है।

अरिहंतके केवलज्ञान दशा होती है, जो केवलज्ञान दशा है सो चिद् विवर्तनकी वास्तविक प्रन्थी है। जो अपूर्ण ज्ञान है सो स्वरूप नहीं है। केवलज्ञान होनेपर एक हो पर्यायमें लोकालोक का ज्ञान समाविष्ट हो जाता है, मति-श्रुत पर्यायमें भी अनेकानेक भावोंका निर्णय समाविष्ट हो जाता है।

यद्यपि पर्याय स्वयं एक समयकी है तथापि उस एक समयमें सर्वज्ञ के परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायको अपने ज्ञानमें समाविष्ट कर लेती है। सम्पूर्ण अरिहन्तका निर्णय एक समयमें कर लेनेसे पर्याय चैतन्यकी गांठ है।

श्रारहंतकी पर्याय सर्वतः सर्वथा शुद्ध है। यह शुद्ध पर्याय जब ख्यालमें ली तब उस समय निजके वैसी पर्याय वर्तमानमें नहीं है तथापि यह निर्णय होता है कि—मेरी श्रवस्थाका स्वरूप श्रनंत ज्ञान शक्तिरूप सम्पूर्ण है, रागादिक मेरी पर्यायका मूल स्वरूप नहीं है।

इसप्रकार ऋरिहंतके लक्तसे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपने आतमा को शुभ विकल्पके द्वारा जाना है। इसप्रकार द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपको एक ही साथ जान लेनेवाला जीव बादमें क्या करता है और उसका मोह कब नष्ट होता है यह अब कहते हैं।

"अब इस प्रकार · · · अवश्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है"

द्रव्य-गुग्ग-पर्यायका यथार्थ स्वरूप जान लेनेपर जीव त्रैकालिक द्रव्यको एक कालमें निश्चित कर लेता है। आत्माके त्रैकालिक होनेपर भी जीव उसके त्रैकालिक स्वरूपको एक ही कालमें समक्त लेता है। श्वरिहंतको द्वव्य-गुग्ग-पर्यायसे जान लेनेपर अपनेमें क्या फल प्रगट हुआ है यह बत-लाते हैं। त्रैकालिक पदार्थको इसप्रकार लच्चमें लेता है कि जैसे श्वरिहंत भगवान त्रिकाली आत्मा हैं वैसा ही मैं त्रिकाली श्वात्मा हूं। त्रिकाली पदार्थ को जान लेनेमें त्रिकाल जितना समय नहीं लगता। किंतु वर्तमान एक पर्यायके द्वारा त्रैकालिकका ख्याल हो जाता है—उसका श्रनुमान हो जाता है। ज्ञायिक सम्यक्त क्यों कर होता है। इसकी यह बात है। प्रारंभिक किया यही है। इसी कियाके द्वारा मोहका ज्ञय होता है।

जीवको सुख चाहिये हैं। इस जगतमें सपूर्ण स्वाधीन सुखी श्री श्रारहंत भगवान हैं। इसिलये 'सुख चाहिये हैं' का अर्थ यह हुआ कि स्वयं भी श्रारहंत दशारूप होना है। जिसने अपने आत्माको अरिहंत जैसा माना है वही स्वयं अरिहंत जैसी दशारूप होनेकी भावना करता है। जिसने अपनेको अरिहन्त जैसा माना है उसने अरिहन्तके समान द्रव्य गुण पर्याय के अतिरिक्त अन्य सब अपने आत्मामेंसे निकाल दिया है। (यहां पहले मान्यता-श्रद्धा करनेकी बात है) परद्रव्यका कुछ करनेकी मान्यता, शुभराग से धर्म होनेकी मान्यता तथा निभित्तसे हानिलाभ होनेकी मान्यता दूर हो गई है, क्योंकि अरिहंतके आत्माके यह सब कुछ नहीं है।

# द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद क्या करना चाहिये ?

श्चिरहन्तके स्वरूपको द्रव्य गुण पर्याय रूपसे जानने वाला जीव त्र कालिक श्चात्माको द्रव्य गुण पर्याय रूपसे एक चणमें समभ लेता है। वस! यहां श्चात्माको समभ लेने तक की बात की है वहां तक विकल्प है, विकल्पके द्वारा श्चात्म लच्च किया है, श्रव उस विकल्पको तोड़कर द्रव्य गुण पर्यायके भेदको छोड़कर श्रभेद श्चात्माका लच्च करनेकी बात करते हैं। इस श्रभेदका लच्च करना ही श्चरिहंतको जाननेका सञ्चा फल है श्चौर जब श्रभेद का लच्च करता है तब-उसी च्या मोहका च्चय हो जाता है।

जिस श्रवस्था है द्वारा श्रित्हन्तको जानकर त्रैकालिक द्रव्यका ख्याल किया उस श्रवस्था में जो विकल्प होता है वह श्रपना स्वरूप नहीं है, किंतु जो ख्याल किया है वह श्रपना स्वभाव है। ख्याल करनेवाला जो ज्ञान है वह सम्यक्ज्ञानकी जातिका है, किंतु श्रभी पर लच्च है इसलिए यहांतक सम्यक्दर्शन प्रगट रूप नहीं है। श्रव उस श्रवस्था को पर लच्च से हटाकर स्वभाव में संकलित करता है— भेदका लच्च छोड़कर श्रभेदके लच्च सम्यक्दर्शनको प्रगट रूप करता है। जैसे मोवीका हार मूल रहा हो तो उस

मूत्तते हुये हारको लच्चमें लेनेपर उसके पहिलेसे अन्ततकके सभी मोती उस हारमें ही समाविष्ट हो जाते हैं और हार तथा मोतियोंका भेद लच्चमें नहीं आता। यद्यपि प्रत्येक मोती प्रथक प्रथक है किन्तु जब हारको देखते हैं तब एक र मोतीका लच्च छूट जाता है। परन्तु पहिले हारका स्वरूप जानना चाहिए कि हारमें अनेक मोती हैं और हार सफेद है, इसप्रकार पहिले हार, हारका रंग और मोती इन तीनोंका स्वरूप जाना हो तो उन तीनोंको सूलते हुए हारमें समाविष्ट करके हारको एक रूपसे लच्चमें लिया जा सकता है मोतियोंका जो लगातार तस्तम्य है सो हार है। प्रत्येक मोतो उस हारका विशेप है और उन विशेपोंको यदि एक सामान्यमें संकलित किया जाय तो हार लच्चमें आता है। हारकी तरह असमाके द्रव्य गुण पर्यायोंको जानकर पश्चात् समस्त पर्यायोंको और गुणोंको एक चैतन्य द्रव्यमें ही अन्तर्गत करने पर द्रव्यका लच्च होता है और उसी च्रण सम्यक्दर्शन प्रयट होकर मोहका च्या हो जाता है।

यहां मूलता हुआ अथवा लटकता हुआ हार इसलिए लिया है कि वस्तु कूटस्थ नहीं है किन्तु प्रति समय मूल रही है अर्थात प्रत्येक पर्यायमें द्रव्यमें परिएएमन हो रहा है। जैसे हारके लक्क्से मोतीका लक्क छूट जाता है उसी प्रकार द्रव्यके लक्क्से पर्यायका लक्क छूट जाता है। पर्यायोंमें बदलने वाला तो एक आत्मा है, बदलने वालेके लक्क्से समस्त परिएएमोंको उसमें अंतर्गत किया जाता है। पर्यायकी दृष्टिमे प्रत्येक पर्याय भिन्न २ है किंतु जब द्रव्यकी दृष्टिसे देखते हैं तब समस्त पर्याय उत्तमें अंतर्गत हो जाती हैं। इस प्रकार आत्म द्रव्यको ख्यालमें लेना ही सम्यग्दर्शन है।

प्रथम आत्म द्रव्यके गुण और आत्माकी श्रनादि श्रनन्त कालकी पर्याय, इन तोनोंका वास्तविक स्वरूप (श्रिरहन्तके स्वरूपके साथ सादृश्य करके) निश्चित् किया हो तो किर उन द्रव्य, गुण, पर्यायको एक परिणमित होते हुए द्रव्यमें समाविष्ट करके द्रव्यको श्रभेद रूपसे लच्चमें लिया जा सकता है। पहिले सामान्य—विशेष (द्रव्य-पर्याय) को जानकर किर

विशेषोंको सामान्यमें श्रंतर्गत किया जाता है; किन्तु जिसने सामान्य-विशेष का स्वरूप न जाना हो वह विशेषको सामान्यमें श्रंतर्जीन कैसे करे ?

पहिले श्रारहंत जैसे द्रव्य, गुण. पर्यायसे अपने श्रात्माको लचमें लेकर पश्चात् जिस जीवने गुण-पर्यायोंको एक द्रव्यमें संकलित किया है उसे श्रात्माको स्वभावमें धारण कर रखा है। जहां श्रात्माको स्वभावमें धारण किया वहां मोहको रहनेका स्थान नहीं रहता अर्थात् मोह निराश्रयताके कारण उसी चण चयको प्राप्त होता है। पहिले श्रज्ञानके कारण द्रव्य, गुण, पर्यायके भेद करता था इसलिये उन भेदोंके श्राश्रयसे मोह रह रहा था किंतु जहां द्रव्य, गुण, पर्यायको अभेद किया वहां द्रव्य, गुण, पर्यायका भेद दूर हो जानेसे मोह च्रयको प्राप्त होता है। द्रव्य, गुण, पर्यायको एकता ही धर्म है श्रोर द्रव्य, गुण, पर्यायके बीच भेद ही श्रधर्म हैं।

प्रथक २ मोती विस्तार है क्योंकि उनमें अनेकत्व है और सभी
मोतियोंके अभेद रूपमें जो एक हार है सो संचेप है। जैसे पर्यायके विस्तार
को द्रव्यमें संकित्त कर दिया उसीप्रकार विशेष्य-विशेषणपन की वासना
को भी दूर करके-गुणको भी द्रव्यमें ही अन्तर्हित करके मात्र आत्माको
ही जानना और इसप्रकार आत्माको जाननेपर मोहका चय हो जाता है।
पहिले यह कहा था कि 'मनके द्वारा जान लेता है' किन्तु वह जानना
विकल्प सहित था; और यहां जो जाननेकी बात कही है वह विकल्प रहित
अभेदका जानना है। इस जाननेके समय पर लच्च तथा द्रव्य, गुण, पर्याय
के भेदका लच्च छूट चुका है।

यहां (मूल टीकामें) द्रव्य, गुगा, पर्यायको अभेद करनेसे संबंधित पर्याय और गुगाके कमसे बात की है। पहिले कहा है कि 'चिद्विवतों को चेतनमें ही संज्ञिप्त करके' और फिर कहा है कि 'चेतन्यको चेतनमें ही अंतर्हित करके' यहां पर पहिले कथनमें पर्यायको द्रव्यके साथ अभेद करनेकी

बात है। इसप्रकार पर्यायको और गुणको द्रव्यमें अभेद करनेकी बात कम से समभाई है; किन्तु अभेदका लच्च करनेपर वे कम नहीं होते। जिस समय अभेद द्रव्यकी ओर ज्ञान भुकता है उसी समय पर्याय भेद और गुण भेदका लच्च एक साथ दूर हो जाता है; समभानेमें तो कमसे ही बात आतो है।

जैसे मूलते हुए हारको लचमें लेते समय ऐसा विकल्प नहीं होता कि 'यह हार सफेद हैं' अर्थात् उसकी सफेदीको मूलते हुए हारमें ही अलोप कर दिया जाता है, इसोप्रकार आत्म द्रव्यमें 'यह आत्मा और ज्ञान उसका गुण अथवा आत्मा ज्ञान स्वभावी हैं' ऐसे गुण गुणी भेदकी कल्पना दूर करके गुणको द्रव्यमें ही अहश्य करना चाहिए। मात्र आत्माको लच्चमें लेने प ज्ञान और आत्माके भेद सम्बन्धी विचार अलोप हो जाते हैं; गुण गुणी भेदका विकल्प टूट कर एकाकार चैतन्य स्वरूपका अनुभव होता है। यही सम्यग्दर्शन है।

हारमें पहिले तो मोती की कीमत, उसकी चमक और हारकी गुथाईको जानता है पश्चात् मोतीका लच्च छोड़कर 'यह हार सफेद है' इस प्रकार गुण गुणिके भेदसे हारको लच्चमें लेता है और फिर मोती, उसकी सफेदी और हार इन तीनोंके संबंधके विकल्प छूटकर—मोती और उसकी सफेदीको हारमें ही अटरय करके मात्र हारका ही अनुभव किया जाता है इसीप्रकार पहिले अरिहन्तका निर्णय करके द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूपको जाने कि ऐसी पर्याय मेरा स्वरूप है, ऐसे मेरे गुण हैं और मैं अरिहन्त जैसा ही आत्मा हूं। इसप्रकार विकल्पके द्वारा जाननेके बाद पर्यायोंके अनेक भेदका लच्च छोड़कर "मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं" इसप्रकार गुण गुणी भेदके द्वारा आत्माको लच्चमें ले और फिर द्रव्य, गुण अथवा पर्याय संबंधी विकल्पोंको छोड़कर मौत्र आत्माका अनुभव करनेके समय वह गुण गुणी भेद भी गुप्त हो जाता है अर्थात् ज्ञान गुण आत्मामें ही समाविष्ट हो जाता है, इसप्रकार केवल आत्माका अनुभव करना सो सम्यव्हर्शन है।

"हारको खरीदने वाला आदमी खरीदते समय हार तथा उसकी सफेदी और उसके मोती इत्यादि सबकी परीचा करता है परन्तु बादमें सफेदी और मोतियोंको हारमें समाविष्ट करके-उनके ऊपरका लच्च छोड़कर केवल हारको ही जानता है। यदि ऐसा न करे तो हारको पहिरनेकी स्थिति में भी सफेदी इत्यादिके विकल्प रहनेसे वह हारको पहिननेके सुखका संवेदन नहीं कर सकेगा।" [गुजराती-प्रवचनसार, पा. ११६ फुटनोट] इसीप्रकार आत्म स्वरूपको समस्मने वाला समस्मते समय तो द्रव्य, गुण, पर्याय-इन तीनोंके स्वरूपको समस्मने वाला समस्मते समय तो द्रव्य, गुण, पर्याय-इन तीनोंके स्वरूपका विचार करता है परन्तु बादमें गुण और पर्यायको द्रव्यमें हो समाविष्ट करके-उनके ऊपरका लच्च छोड़कर मात्र आत्मा को ही जानता है। यदि ऐसा न करे तो द्रव्यका स्वरूप ख्यालमें आने पर भी गुण पर्याय सम्बन्धी विकल्प रहनेसे द्रव्यका अनुभव नहीं कर सकेगा।

हार आत्मा है, सफेदी ज्ञान गुण है और मोती पर्याय हैं। इस-प्रकार दृष्टांत और सिद्धांतका संबंध समभना चाहिये। द्रव्य, गुण, पर्यायके स्वरूपको जाननेके बाद सात्र अभेद स्वरूप आत्माका अनुभव करना ही धर्मकी प्रथम किया है। इसी कियासे अनन्त अरिहंत तीर्थंकर चायक सम्यग्दर्शन प्राप्त करके केवलज्ञान और मोच्च दशाको प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भी मुमुद्ध ओंके लिये यही उपाय है और भविष्यमें जो अनन्त तीर्थंकर होंगे वे सब इसी उपायसे होंगे।

सर्व जीवांको सुखी होना है, सुखी होने के लिये स्वाधीनता चाहिए, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये संपूर्ण स्वाधीनताका स्वरूप जानना चाहिये। संपूर्ण स्वाधीन व्यक्ति भगवान हैं। इसिलये व्यक्तितका ज्ञान करना चाहिये। जैसे व्यक्तिके द्रव्य, गुण, पर्याय हैं वैसे ही व्यपने हैं। व्यक्तिके रागद्वेच नहीं है, वे न तो व्यपने शरीरका कुछ करते हैं और न परका ही कुछ करते हैं। उनके दया व्यथवा हिंसाके विकारी भाव नहीं होते, वे मात्र ज्ञान ही करते हैं; इसीप्रकार मैं भी ज्ञान करने वाला ही हूं, व्यन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है। वर्तभानमें मेरे ज्ञानमें कचाई है वह मेरी व्यवस्थाके दोष

के कारणसे है, श्रवस्थाका दोष भी मेरा स्वरूप नहीं है। इसप्रकार पहिले भेदके द्वारा निश्चित करना चाहिये किन्तु बादमें भेदके विचारको छोड़कर मात्र श्रात्माको जाननेसे स्वाधीनता का उपाय प्रगट होता है।

## द्रच्य, गुगा, पर्याय का स्वरूप जानने का फल

पर्यायोंको श्रीर गुणोंको एक द्रव्यमें श्रन्तर्लीन करके केवल श्रात्मा को जानने पर उस समय श्रन्तरंगमें क्या होता है सो श्रव कहते हैं:— "केवल श्रात्माको जानने पर उसके उत्तरोत्तर च्रणमें कर्ना-कर्म-कियाका विभाग च्रय होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है।" [गाथा ८० को टीका]

द्रव्य, गुगा, पर्यायके भेदका लक्ष छोड़कर अभेद स्वभावकी श्रोर भुक्तने पर कर्ता-कर्म क्रियाके भेदका विभाग क्षय होता जाता है। श्रीर जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है—यही सम्यग्दर्शन है।

में आत्मा हूं. ज्ञान मेरा गुण है और यह मेरी पर्याय है—ऐसे भेदकी कियासे रहित, पुण्य-पापके विकल्पसे रहित निष्क्रिय चेतन्य भावका अनुभव करनेमें अनन्त पुरुपार्थ है, अपना आत्म बल स्वोन्मुख होता है। कर्ता-कर्म कियाके भेदका विभाग चयको प्राप्त होता है। पहिले विकल्पके समय में कर्ता हूँ और पर्याय मेरा कार्य है इसप्रकार कर्ताकर्मका भेद होता था, किन्तु जब पर्यायको द्रव्यमें ही मिला दिया तब द्रव्य और पर्यायके बीच कोई भेद नहीं रहा अर्थात् द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कार्य है। ऐसे भेदका अभेदके अनुभवके समय चय हो जाता है। पर्यायोंको और गुणोंको अभेदरूपसे आत्म द्रव्यमें ही समाविष्ट करके परिणामी, परिणाम और परिणात (कर्ता कर्म और किया) को अभेदमें समाविष्ट करके अनुभव करना सो अनन्त पुरुपार्थ है। और यही ज्ञानका स्वभाव है। भंग-भेदमें जाने पर ज्ञान और वीर्य कम होते जाते हैं और अभेदका अनुभव करने पर उत्तरोत्तर च्रणमें कर्ता-कर्म-किया का विभाग चय होता जाता है। वास्तवमें तो जिस समय अभेद स्वभाव

की स्रोर भुकते हैं उसी समय कर्ता-कर्म-क्रियाका भेद टूट जाता है तथापि यहां 'उत्तरोत्तर चणमें चय होता जाता है' ऐसा क्यों कहा है ?

श्रनुभव करनेके समय पर्याय द्रव्यकी श्रोर श्रभिन्न होजाती है परन्तु श्रभी सर्वथा श्रभिन्न नहीं हुई है। यदि सर्वथा श्रभिन्न होजाए तो उसी समय केवलज्ञान हो जाय, परन्तु जिस समय श्रभेदके श्रनुभवकी श्रोर ढलता है उसी चणसे प्रत्येक पर्यायमें भेदका कम दूटने लगता है श्रीर श्रभेदका कम बढ़ने लगता है। जब पर की श्रोर लच्च था तब परके लच्चसे उत्तरोत्तर चणमें भेदरूप पर्याय होती थी श्रथीत् प्रतिच् पर्याय होने श्री श्रीर जब परका लच्च छोड़कर निजमें श्रभेदके लच्चसे एकाम होगया तब निज लच्चसे उत्तरोत्तर चणमें पर्याय श्रभिन्न होने लगी श्रथीत् प्रतिच् पर्यायकी शुद्धता बढ़ने लगी। जहां सम्यग्दर्शन हुश्रा कि कमशः प्रत्येक पर्यायमें शुद्धताकी वृद्धि होकर केवलज्ञान ही होता है बीच में शिथिलता श्रथवा विन्न नहीं श्रा सकता। सम्यक्त्व हुश्रा सो हुश्रा, श्रव उत्तरोत्तर चणमें द्रव्य पर्यायके बीचके भेदको सर्वथा तोड़कर केवल-श्रानको प्राप्त किए बिना नहीं रुकता।

ज्ञानरूपी अवस्थाके कार्यमें अनन्त केवलज्ञानियोंका निर्णय समा जाता है, प्रत्येक पर्यायकी ऐसी शक्ति है। जिस ज्ञानकी पर्याय ने अरिहंत का निर्णय किया उस ज्ञानमें अपना निर्णय करनेकी शक्ति है। पर्यायकी शक्ति चाहे जितनी हो तथापि वह पर्याय चिर्णिक है। एकके बाद एक अवस्थाका लच्च करने पर उसमें भेदका विकल्प उठता है। क्योंकि अवस्था में खंध है इसिलए उसके लच्चसे खंडका विकल्प उठता है। अवस्थाके सच में अटकने वाला वीर्य और ज्ञान दोनों रागवाले हैं। जब पर्यायका लच्च छोड़कर भेदके रागको तोड़कर अभद स्वभावकी और वीर्यको लगाकर कोड़कर भेदके रागको तोड़कर अभद स्वभावकी और वीर्यको लगाकर कोड़कर भेदके रागको तोड़कर अभद स्वभावकी और वीर्यको लगाकर कोड़कर भेदके रागको तोड़कर अभद स्वभावकी और वीर्यको लगाकर कोड़कर भेदके रागको तोड़कर अभद स्वभावकी और वीर्यको लगाकर कोड़कर भेदके रागको है सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।

## सम्यादशन %-

यहां चिन्मात्र भावको 'निष्क्रिय' कहनेका कारण क्या है ? जो कि वहां परिणित रूप किया तो है परन्तु खण्डरूप-रागरूप कियाका श्रमुभव नहीं है। कर्त्ता-कर्म श्रोर कियाका भेद नहीं है तथा कर्ता-वर्म-किया सम्बन्धी विकल्प नहीं है इस श्रपेत्तासे 'निष्क्रिय' कहा गया है परन्तु श्रमुभवके समय श्रभेदरूपसे परिणित तो होती ही रहती है। पहिले जब पर लक्तसे द्रव्य पर्यायके बीच भेद होते थे तब विकल्परूप किया थी किन्तु निज द्रव्यके लक्तसे एकाप्रता करने पर द्रव्य पर्यायके बीचका भेद हरकर दोनों श्रभेद होगए, इस श्रपेत्तासे चेतन्य भावको निष्क्रिय कहा है। जाननेके श्रातिरक्त जिसकी श्रम्य कोई किया नहीं है ऐसे झानमात्र निष्क्रिय भावको इस गाथामें कथित उपायके द्वारा ही जीव प्राप्त कर सकता है।

## ······ मोहान्धकार अवश्य नष्ट होता है।

श्रभेद श्रनुभवके द्वारा 'चिन्मात्र भावको प्राप्त करता है' यह बात श्रम्तिकी श्रपेद्वासे कही है श्रब चिन्मात्र भावको प्राप्त करने पर 'मोह नाशको प्राप्त होता है' इस प्रकार नास्तिकी श्रपेद्वासे बात करते हैं। चिन्मात्रभावकी प्राप्ति श्रोर मोहका द्वय यह दोनों एक ही समयमें होते हैं।

"इस प्रकार जिसका निर्मल प्रकाश मिए (रत्न) के समान अकम्प रूपसे प्रवर्तमान है ऐसे उस चिन्मात्र भावको प्राप्त जीवका मोहान्धकार निराध्रयताके कारण अवश्य ही नष्ट होजाता है।"
(गाथा ५० की टीका)

यहां शुद्ध सम्यक्तवकी बात है इसिलए मिएका हष्टान्त दियां है। दीपकका प्रकाश तो प्रकम्पित होता रहता है, वह एक समान नहीं रहता, किन्तु मिएका प्रकाश अकम्परूपसे सतत प्रवत्तमान रहता है, उसिका प्रकाश कभी बुम नहीं जाता; इसी प्रकार अभेद चैतन्यस्वभावी भगवान आत्मामें लच्च करके वहीं एकाकार रूपसे प्रवर्तमान जीवके चैतन्यका अकम्प प्रकाश प्रगट होनेपर मोहान्धकारको रहनेका कोई स्थान नहीं रहता इसिलए वह मोहान्धकार निराश्रय होकर अवश्यमेव च्यको शाप्त

होता है। जब भेदकी और भुक रहा था तब अभेद चैतन्य स्वभावका आश्रय न होनेसे चैतन्य प्रकाश प्रगट नहीं था और अज्ञान आश्रयसे मोहान्धकार बना हुआ था, अब अभेद चैतन्यके आश्रयमें पर्याय ढल गई है और सम्यक्षानका प्रकाश प्रगट होगया है तब फिर मोह किसके आश्रय से रहेगा? मोहका आश्रय तो अज्ञान था जिसका नाश हो चुका है, और स्वभावके आश्रयसे मोह रह नहीं सकता इसिलए वह अवश्य चयको प्राप्त हो जाता है। जब पर्यायका लच्च परमें था तब उस पर्यायमें भेद था और उस भेदका मोहको आश्रय था किन्तु जब वह पर्याय निज लच्चकी और गई तब वह अभिन्न होगई और अभेद होने पर मोहको कोई आश्रय न रहा इसिकिए वह निराश्रित मोह अवश्य च्यको प्राप्त होता है!

## श्रद्धा रूपी सामायिक श्रीर प्रतिक्रमण

यहां सम्यादर्शनको प्रगट करनेका उपाय बताया जारहा है। सम्यादर्शनके होने पर ऐसी प्रतीति होती है कि पुश्य और पाप दोनों पर तक्क्ष-भेदके आश्रयसे हैं, अभेदके आश्रयसे पुर्य-पाप नहीं हैं इसिलये पुर्य-पाप मेरा स्वरूप नहीं है, दोनों विकार हैं, यह जानकर पुर्य और पाप-दोनोंमें समभाव होजाता है, यही श्रद्धारूपी सामायिक है। पुर्य अच्छा है और पाप बुरा है यह मानकर जो पुर्यको आदरणीय मानता है उसके भावमें पुर्य-पापके बीच विषम भाव है, उसके सन्नी श्रद्धारूपी सामायिक नहीं है। सन्नी श्रद्धारूपी सामायिक नहीं है। सन्नी श्रद्धार्क होने पर मिथ्यात्व भावसे हट जाना ही सर्व प्रथम श्रतिक्रमण है। सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व है और सबसे पहिले उस महा दोषसे ही प्रतिक्रमण होता है। मिथ्यात्वसे प्रतिक्रमण किये बिना किसी जीवके यथार्थ प्रतिक्रमण आदि कुछ नहीं होता।

## सम्यग्दर्शन और व्रत-महाव्रत

जब तक अरिहन्तके द्रव्य, गुण, पर्यायका लच्च था तब तक भेद था; जब द्रव्य, गुण, पर्यायके भेदको छोड़कर अभेद स्वभावकी और भुका और वहां एक। प्रता की तब श्रैकालिक स्वभावमें मोह नहीं रहता और इसिक्ये मोह निराश्रय होकर नष्ट होजाता है और इसप्रकार अरिहंतको जानने वाले जीवके सम्यग्दर्शन होजाता है।

वस्तुका स्वरूप जैसा हो वैसा माने तो वस्तु स्वरूप झौर मान्यता-दोनोंके एक होने पर सम्यक् श्रद्धा और सम्यकान होता है। वस्तुका सचा स्वरूप क्या है यह जाननेके लिये अरिहंतको जाननेकी आवश्यका है, क्योंकि अरिहंत भगवान द्रव्य, गुण, पर्याय स्वरूपसे संपूर्ण शुद्ध है। जैसे अरिहंत है वैसा ही जब तक यह आत्मा न हो तब तक उसकी पर्यायमें दोष है—अशुद्धता है।

अरिहंत जैसी अवस्था तब होती है जब पहले अरिहन्त परसे अपने आत्माका शुद्ध स्वरूप निश्चित करे। उस शुद्ध स्वरूपमें एकामता करके, भेदको तोङ्कर, अभेद स्वरूपका आश्रय करके पराश्रय बुद्धिका नाश होता है, मोह दूर होता है श्रीर चायक सम्यक्त प्रगट होता है। चायक सम्यक्तके प्रगट होने पर आंशिक अरिहंत जैसी दशा प्रगट होती है। और अरिहंत होनेके लिये प्रारंभिक उपाय सम्यग्दर्शन ही है। अभेद • स्वभावकी प्रतीतिके द्वारा सम्यग्दर्शन होनेके बाद जैसे २ उस स्वभावमें एकामता बढ़ती जाती है वैसे २ राग दूर हो जाता है, श्रीर ज्यों ड्यों राग कम होता जाता है त्यों त्यों व्रत-महाव्रतादिका पालन होता रहता है; किन्तु अभेद स्वभावकी प्रतीतिके बिना कभी भी व्रत या महाव्रतादि नहीं होते । अपने आत्माका आश्रय लिये बिना आत्माके आश्रयसे प्रगट होने वाली निर्मल दशा ( श्रावक दशा--मुनि दशा त्रादि ) नहीं हो सकती। श्रीर निर्मल दशाके प्रगट हुये बिना धर्मका एक भी अंग प्रगट नहीं हो सकता । श्ररिहंतकी पहिचान होने पर श्रपनी पहिचान होजाती है, श्रोर अपनी पहिचान होने पर मोहका चय होजाता है। तात्पर्य यह है कि अरि-इन्त की सच्ची पहिचान मोह स्वयका उपाय है।

### स्वभावकी निःशंकता

अब आचार्यदेव अपनी निःशंकताकी सासीपूर्वक कहते हैं कि-

"यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाको जीतनेका उपाय प्राप्त कर लिया है।"
यहां मात्र श्रारहन्तको जाननेकी बात नहीं है किन्तु अपने स्वभावकी
एकमैक करके यह ज्ञान करनेकी बात है कि मेरा स्वरूप श्रारहन्तके समान
हो है। यदि श्रपने स्वभावकी निःशंकता प्राप्त न हो तो श्रारहन्तके स्वरूप
का यथार्थ निर्णय नहीं होता। श्राचार्यदेव श्रपने स्वभावकी निःशंकतासे
कहते हैं कि भले ही इस कालमें चायक सम्यक्त और साचात् भगवान
श्रारहन्तका योग नहीं है तथापि मैंने मोहकी सेनाको जीतनेका उपाय
प्राप्त कर लिया है। "पंचम कालमें मोहका सर्वथा चय नहीं हो सकता"
ऐसी बात श्राचार्यदेवने नहीं की, किन्तु मैंने तो मोह च्रयका उपाय प्राप्त
कर लिया है—ऐसा कहा है। भविष्यमें मोहच्चयका उपाय प्रगट होगो
ऐसा नहीं किंतु श्रव ही—वर्तमानमें ही मोहच्चयका उपाय मैंने प्राप्त कर
लिया है।

श्रहो! सम्पूर्ण स्वरूपी आत्माका साचात् अनुभव है तो फिर • क्या नहीं है। आत्माका स्वभाव ही मोहका नाशक है, और मुक्ते आत्म स्वभावकी प्राप्ति हो चुकी है। इसलिये मेरे मोहका चय होनेमें कोई शंका नहीं है। आत्मामें सब कुछ है, उसीके बलसे दर्शनमोह और चारित्र मोह का सब्धा चय करके, केवलज्ञान प्रगट करके साचान् अरिहंत दशा प्रगट करुंगा। जब तक ऐसी संपूर्ण स्वभावकी निःशंकताका बल प्राप्त नहीं होता सब तक मोह दूर नहीं होता।

## सची दया और हिंसा

मोहका नाश करनेके लिये न तो पर जीवोंकी दया पालन करने कहा है और न पूजा, भक्ति करनेका ही आदेश दिया है किंतु यह कहा है कि अरिहंतका और अपने आत्माका निर्णय करना ही मोह चयका उपाय है। पहले आत्माकी प्रतीति न होनेसे अपनी अनन्त हिंसा करता थां, और अब यथार्थ प्रतीति करनेसे अपनी सच्ची दया प्रगट होगई है और स्व हिंसीका महा पाप दूर हो गया है।

#### उपसंहार

## -- पुरुषार्थ की प्रतीति--

पहले हारके दृष्टांतसे द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप बताया है। जैसे हारमें मोती एकके बाद दूसरा कमशः होता है, उसी प्रकार द्रव्यमें एकके बाद दूसरी पर्याय होती है। जहां सर्वज्ञका निर्णय किया कि वहां त्रिकालकी कमबद्ध पर्यायका निर्णय हो जाता है। केवलज्ञानगम्य त्रिकाल श्रवस्थायें एक बाद दूसरी होती ही रहती है। वास्तवमें तो मेरे स्वभावमें जो कमबद्ध श्रवस्था है उसीको केवलज्ञानीने जाना है। (इस श्रभिप्रायके वलका भुकाव स्वभावकी स्रोर है), ऐसा जिसने निर्णय किया है उसीने श्रपने स्वभावकी प्रतीति की है। जिसे स्वभावकी प्रतीति होती है उसे अपनी पर्यायकी शंका नहीं होती । क्योंकि वह जानता है कि अवस्था तो मेरे स्वभावमें से क्रमबद्ध श्राती है, कोई पर द्रव्य मेरी श्रवस्थाको बिगाइने में समर्थ नहीं है। ज्ञानीको ऐसी शंका कदापि नहीं होती कि "बहुतसे कर्मोंका तीव उदय आया तो मैं गिर जाऊंगा।" जहां पीछे गिरनेकी शंका है वहां स्वभावकी प्रतीति नहीं है, श्रीर जहां स्वभावकी प्रतीति है वहां पीछे गिरनेकी शंका नहीं होती । जिसने श्ररिहत जैसे ही श्रपने स्वभावका विश्वास करके क्रमबद्ध पर्याय और केवलज्ञानको स्वभावमें अन्तर्गत किया है उसे क्रमबद्ध पर्यायमें केवलज्ञान होता है।

जो दशा अरिहंत भगवानके प्रगट हुई है वैसी ही दशा मेरे स्व-भावमें है। अरिहंतके जो दशा प्रगट हुई है वह उनके अपने स्वभावमें से ही प्रगट हुई है। मेरा स्वभाव भी अरिहंत जैसा है। उसीमें से मेरी शुद्ध दशा प्रगट होगी। जिसे अपनी अरिहंत दशाकी ऐसी प्रतीति नहीं होती उसे अपने सम्पूर्ण द्रव्यकी ही प्रतीति नहीं होती। यदि द्रव्यकी प्रतीति हो तो द्रव्यकी कमबद्धदशा विकसित होकर जो अरिहंत दशा प्रगट होती है उसकी प्रतीति होती है। मेरे द्रव्यमें से श्रारिहन्त दशा श्राने वाली है, इसमें परका कोई विद्य नहीं है। कर्मका तीव्र उदय श्राकर मेरे द्रव्यकी शुद्ध दशाको रोकने के लिये समर्थ नहीं है। क्योंकि मेरे स्वभावमें कर्मकी नास्ति ही है। जिसे ऐसी शंका है कि 'श्रागे जाकर यदि तीव्र कर्मका उदय श्राया तो गिर जाऊंगा' उसने श्राहिंतका स्वीकार नहीं किया है। श्राहिंत श्रपने पुरुषार्थ के बलसे कर्मका त्त्रय करके पूर्ण दशाको प्राप्त हुये हैं। उसीप्रकार मैं भी श्रपने पुरुषार्थके बलसे कर्मका त्त्रय करके पूर्णदशाको प्राप्त होऊंगा बीचमें कोई विघ्न नहीं है।

जो अरिहन्तकी प्रतीति करता है वह अवश्य अरिहन्त होता है।

[ गाथा ८० को टीका समाप्त ]

## (१६) भेदविज्ञानीका उल्लास

जो चैतन्यका लच्चण नहीं है ऐसी समस्त बंधभावकी वृत्तियाँ
मुक्तसे भिन्न हैं—इसप्रकार बंध भावसे भिन्न स्वभावका निर्णय करने पर
चैतन्यको उस बंधभावकी वृत्तिश्रोंका श्राधार नहीं रहता; श्रकेले श्रातमा
का ही श्राधार रहता है। ऐसे स्वाश्रयपनेकी स्वीकृतिमें चैतन्यका श्रनंत
बीर्य श्राया है। श्रपनी प्रज्ञाशक्तिके द्वारा जिसने वंध रहित स्वभावका
निर्ण्य किया उसे स्वभावकी रुचि उत्साह श्रीर प्रमोद श्राता है कि श्रहो!
यह चैतन्य स्वभाव स्वयं भव रहित है; मैंने उसका श्राश्रय किया इससे
श्रव मेरे भवका श्रन्त निकट श्रागया है श्रीर मुक्ति दशाकी नौवत बज
रही है। श्रपने निर्ण्यसे जो चैतन्य स्वभावमें निःशंकता करे उसे चैतन्य
प्रदेशोंमें उल्लास होता है, श्रीर श्रल्पकालमें मुक्त दशा होती ही है।

( श्री समयसार-मोक्ष अधिकारके व्याख्यानमें से )

# (१७) अरे भन्य ! तू तत्वका कौतृहली होकर आत्माका अनुभव कर !

श्रिय कथमपि मृत्वा तत्वकौत्हली सन्, श्रमुभव भवमूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्त्तम् । पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन, त्वजिस भगिति मृत्यी साकमेकत्वमोहम् ॥

(समयसार कलश — २३)

श्री श्राचार्यदेव कोमल संबोधनसे कहते हैं कि हे भाई ! तू किसी भी प्रकार महाकष्टसे श्रथवा मरकर भी तत्त्वका कौतूहली होकर इन शरीरादि मूर्त द्रव्योंका एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ौसी होकर श्रात्माका श्रनुभव कर, कि जिससे श्रपने श्रात्माको विलास रूप सर्व पर द्रव्योंसे पृथक् देखकर इन शरीरादि मूर्तिक पुद्रल द्रव्योंके साथ एकत्वके मोहको तू तुरन्त ही छोड़ देगा।

मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वका नाश कैसे हो ? तथा अनादि कालीन विपरीत मान्यता और पाप कैसे दूर हों ? उसका उपाय बतलाते हैं।

श्राचार्यदेव तीव्र संबोधन करके नहीं कहते हैं, किन्तु कोमल संबोधन धन करके कहते हैं कि हे भाई! यह तुभे शोभा देता है ? कोमल संबोधन करके जागृत करते हैं कि तू किसी भी प्रकार महाकष्टसे श्रथवा मरकर भी—मरण जितने कष्ट श्रायें तो भी, वह सब सहन करके वत्त्वका कौतूहली हो।

जिसप्रकार कुऐंमें कुश मारकर ताग लाते हैं उसीप्रकार ज्ञानसे भरे हुए चैतन्य कुएँमें पुरुषार्थ रूपी गहरा कुश मारकर ताग लाखो, विस्मयता लाखो; दुनियां की दरकार छोड़। दुनियां एकबार तुमे पागल कहेगी, भूत भी कहेगी। दुनियांकी खनेक प्रकारकी प्रतिकूलता खाये तथापि उसे सहन करके, उसकी उपेद्या करके चैतन्य भगवान कैसा है उसे देखनेका एकबार कौत्इल तो कर ! यदि दुनियांकी अनुकूलता या प्रतिकृततामें रुकेगा तो अपने चैतन्य भगवानको तू नहीं देख सकेगा; इसलिए दुनियांका लच्च छोड़-कर और उससे पृथक् होकर एकबार महान् कष्टसे भी तत्त्वका कौत्हली हो।

जिस प्रकार सूत श्रीर नेतरका मेल नहीं बैठता, उसीप्रकार जिसे श्रात्माको पहिचान करना हो उसका श्रीर जगतका मेल नहीं बैठता। सम्यक्दृष्टिरूप सूत श्रीर मिथ्यादृष्टिरूप नेतरका मेल नहीं खाता। श्राचार्यदेव कहते हैं कि बन्धु! तूं चौरासीके कुएँमें पड़ा है, उसमें से पार होनेके लिये चाहे जितने परीषह या उपसर्ग श्रायें, मरण जितने कष्ट श्रायें, तथापि उनकी दरकार छोड़कर पुण्य-पापरूप विकार भावोंका दो घड़ी पड़ौसी हो—तो तुमे चैतन्य दल पृथक् माल्म होगा। 'शरीरादि तथा श्रुभाशुभ भाव—यह सब मुक्तसे भिन्न हैं श्रीर मैं इनसे पृथक् हूँ, पड़ौसी हूँ'—इसप्रकार एकबार पड़ौसी होकर श्रात्माका श्रनुभव कर!

सबी समभ करके निकटस्थ पदार्थींसे मैं पृथक्, ज्ञाता-दृष्टा हूँ; शरीर, वाग्गी, मन वे सब बाह्य नाटक हैं, उन्हें नाटक स्वरूपसे देख! तू उनका सान्तो है। स्वाभाविक अंतरज्योतिसे ज्ञानभूमिकाकी सत्तामें यह सब जो ज्ञात होता है वह मैं नहीं हूँ. परन्तु उसका ज्ञाता जितना हूँ—ऐसा उसे जान तो सही! और उसे जानकर उसमें लीन तो हो! आत्मामें अद्धा, ज्ञान और जीनता प्रगट होते हैं उनका आश्चर्य लाकर एकबार पढ़ीसी हो।

जैसे—मुसलमान श्रीर विश्वकता घर पास पास हो तो विश्वक उसका पड़ौसी होकर रहता है, लेकिन वह मुसलमानके घरको श्रपना नहीं मानता; उसी प्रकार हे भव्य ! तू भी चैतन्य स्वभावमें स्थिर होकर परपदा-थोंका दो घड़ी पड़ौसी हो; परसे भिन्न श्रात्माका श्रनुभव कर !

श्रीर, मन, वाणोकी किया तथा पुण्य-पापके परिणाम वे सब पर हैं। बिपरीत पुरुषार्थ द्वारा परका स्वामित्व माना है, विकारी भावोंकी कोर तेरा बाह्य का लज्ञ है; वह सब छोड़कर स्वभावमें श्रद्धा, ज्ञान और लोनता करके एक झंतर्मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी पृथक् होकर चैतन्यमूर्ति आत्माको पृथक् देख! चैतन्यकी विलासरूप मौजको किंचित् पृथक होकर देख! उस मौजको अंतरमें देखनेसे शरीरादिके मोहको तृ तुरन्त ही छोड़ सकेगा। 'किंगिति' अर्थात् तुरन्त छोड़ सकेगा। यह बात सरल है, क्योंकि तेरे स्वभाव की है। केवलज्ञान लच्मीको स्वरूपसत्ता भूमिमें स्थित होकर देख! तो परके साथके मोहको तुरन्त छोड़ सकेगा।

तीन काल तीनलोककी प्रतिकृत्तताके समूह एक साथ आंकर सम्मुख खड़े रहें, तथापि मात्र ज्ञाता रूपसे रहकर वह सब सहन करने की शक्ति आत्माके ज्ञायक स्वभावकी एक समयकी पर्यायमें विद्यमान है। शरीरादिसे भिनरूप आत्माको जाना है उसे इस परीपहोंके समूह किंचित् मात्र असर नहीं कर सकते अर्थात् चैतन्य अपने व्यापारसे किंचित् मात्र नहीं डिगता।

जिस प्रकार किसी जीवित राजकुमारको—जिसका शरीर अति कोमल हो—जमशेदपुर--टाटानगरकी अग्निकी भट्टीमें झोंक दिया जाये तो उसे जो दुःख होगा उमसे अनंत गुना दुःव पहले नरक में है, श्रीर पहले की अपेक्षा दूसरे, तीसरे श्रादि सात नरकोंमें एक-एकसे श्रनंत गुना दुःख है; ऐसे श्रनंत दुःखांकी प्रतिकृत्तताकी वेदनामें पड़े हुए, घोर पाप करके वहां गये हुए, तीत्र वेदनाके गांजमें पड़े होनेपर भी किसी समय कोई जीव ऐसा विचार कर सकते हैं कि अरे रे! ऐसी वेदना! ऐसी पीड़ा! ऐसे विचार करनेसे स्वसन्मुख वेग होने पर सम्यग्दर्शन हो जाता है। वहां सत्समागम नहीं है. परन्तु पूर्वमें एकवार सत्समागम किया था, सत् का अवण किया था और वर्तमान सम्यक विचार के बलसे सातवें नरककी महा तीत्र पीड़ामें पड़ा होनेपर भी पीड़ाको लच्च चूककर सम्यक्दर्शन होता है। सातवें नरक सम्यक्दर्शन होता है, स्थारमाका सचा वेदन होता है। सातवें नरक

में पड़े हुए सम्यग्दशन प्राप्त जीवको वह नरककी पीड़ा श्रसर नहीं कर सकती; क्योंकि उसे भान है कि—मेरे ज्ञान स्वरूप चैतन्यको कोई पर पदार्थ श्रसर नहीं कर सकता । ऐसी अनंती वेदनामें पड़े हुए भी श्रात्मानुभवको प्राप्त हुए हैं, तब फिर सातवें नरक जितना कष्ट तो यहां नहीं है न ? मनुष्यत्व पाकर रोना क्या रोता रहता है ? श्रव सत्समागमसे श्रात्माकी पहिचान करके श्रात्मानुभव कर ! श्रात्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है कि—परिषह श्रानेपर भी न डिगे श्रीर दो घड़ी स्वरूप में लीन हो तो पूर्ण केवलज्ञान प्रगट करे ! जीवन्मुक्त दशा हो—मोच दशा हो ! तब फिर मिध्यात्वका नाश करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना तो सुगम है ।

[ श्रो समयसार प्रवचन भाग ३ ]



"जे सम्यक्त्वप्रधान बुध, तेज त्रिलोक प्रधान; पामे केवलज्ञान कट, शाश्वत सौख्य निधान।"

(योगसार-९०)

जिसे सम्यक्तव की प्रधानता है वह ज्ञानी है, श्रौर वही तीन लोकमें प्रधान है; जिसे सम्यक्तव की प्रधानता है वह जीव शाश्वत सुखके निधान—ऐसे केवलज्ञानको भी जल्दी प्राप्त कर लेता है।

# (१८) सबमें बड़ेमें बड़ा पाप, सबमें बड़ेमें बड़ा पुगय श्रीर सबमें पहलेमें पहला धर्म ।

प्रश्न—जगतमें सबसे बड़ा पाप कौनसा है ? उत्तर—मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। प्रश्न—सबसे बड़ा पुण्य कौनसा है ?

उत्तर—तीर्थंकर नामकर्म सबसे बड़ा पुर्य है। यह पुर्य सम्य-ग्दर्शनके बादकी भूमिकामें ही शुभरागके द्वारा बंधता है। मिथ्यादृष्टिको यह पुर्य लाभ नहीं होता।

प्रश्न-सर्वप्रथम धर्म कौनसा है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन ही सर्व प्रथम धर्म है। सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान चारित्र तप इत्यादि कोई भी धर्म सच्चा नहीं होता। यह सब धर्म सम्यग्दर्शन होनेके बाद ही होते हैं, इसिलये सम्यग्दर्शन ही सर्वधर्मका मूल है।

प्रश्न-मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप क्यों क्या है ?

उत्तर—मिश्यात्वका ऋर्थ है विपरीत मान्यता; ऋयथार्थ समक । जो यह मानता है कि जीव परका कुछ कर सकता है और पुण्यसे धर्म होता है उसकी उस विपरीत मान्यतामें प्रतिच्चण अनंत पाप आते हैं। वह कैसे ? सो कहते हैं:—

जो यह मानता है कि 'पुरुयसे धर्म होता है श्रौर जीव दूसरेका कुछ कर सकता है' वह यह मानता कि 'पुरुयसे धर्म नहीं होता श्रौर जीव परका कुछ नहीं कर सकता-ऐसा कहने वाले मूठे हैं' श्रौर इसिलये 'पुरुय से धर्म नहीं होता श्रौर जीव परका कुछ नहीं कर सकता' ऐसा कहने वाले त्रिकालके अनंत तीर्थंकर केवली भगवान, संत-मुनि और सम्यकानी जीवोंको इन सबको उसने एक च्याभरमें मूठा माना है। इसप्रकार मिथ्या त्वके एक समयके विपरीत वीर्यमें अनंत सत्के निषेधका महापाप है।

श्रीर फिर मिश्यादृष्टि जीवके आभिप्रायमें यह भी होता है कि—
जैसे मैं (जीव) परका कर्ता हूं श्रीर पुरुय पापका कर्ता हूं उसीप्रकार जगतके
सभी जीव सदाकाल पर वस्तुके श्रीर पुरुय पापक्रप विकारके कर्ता हैं।
इसप्रकार विपरीत मान्यतासे उसने जगतके सभी जीवोंको परका कर्ता
श्रीर विकारका स्वामी बना डाला; श्रर्थात् उसने श्रपनी विपरीत मान्यता
के द्वारा सभी जीवोंके शुद्ध श्रविकार स्वरूप की हत्या कर डाली। यह
महा विपरीत दृष्टिका सबसे बड़ा पाप है। त्र कालिक सत्का एक ज्ञा
भरके लिये भी श्रनादर होना सो ही बहुत बड़ा पाप है।

मिश्यात्वी जीव मानता है कि एक जीव दूसरे जीवका कुछ कर सकता है ऋथीत् दूसरे जीव मेरा कार्य कर सकते हैं ऋौर मैं दूसरे जीवों का कार्य कर सकता हूँ। इस मान्यताका ऋथे यह हुऋा कि जगत्के सभी जीव परमुखापेची हैं ऋौर पराधीन हैं। इसप्रकार उसने ऋपनी विपरीत मान्यतासे जगत्के सभी जीवोंके स्वाधीन स्वभावकी हिंसा की है, इसलिये मिथ्या मान्यता ही महान् हिंसक भाव है ऋौर यही सबसे बढ़ा पाप है।

श्री परमात्म प्रकाशमें कहा है कि—सम्यक्त्व सहित नरकवास भी अच्छा है और मिथ्यात्व सहित स्वर्गवास भी बुरा है। इससे निश्चय हुआ है कि जिस भावसे नरक मिलता है उस अशुभ भावसे भी मिथ्या-त्वका पाप बहुत बड़ा है; यह सममक्तर जीवोंको सर्व प्रथम यथार्थ समम के द्वारा मिथ्यात्वके महापाप को दूर करनेका उपाय करना चाहिये। इस जगतमें जीवको मिथ्यात्व समान अहित कर्ता दूसरा कोई नहीं है और सम्यक्त्व समान उपकार करनेवाला दूसरा कोई नहीं है।

# (१६) प्रभु, तेरी प्रभुता!

हे जीव ! हे प्रभु ! तू कौन है ? इसका कभी विचार किया है ? तेरा स्थान कौनसा है और तेरा कार्य क्या है, इसकी भी खबर है ? प्रभु, विचार तो कर तू कहां है और यह सब क्या है, तुभे शांति क्यों नहीं है ?

प्रभु ! तू सिद्ध है, म्वतंत्र है, पिरपूर्ण है, वीतराग है, किन्तु तुमें अपने स्वरूपकी खबर नहीं है इसीलिये तुमें शांति नहीं है । भाई, वास्तवमें तू घर भूला है, मार्ग भूल गया है । दूसरेके घरको तृ अपना निवास मान बैठा है किन्तु ऐसे अशांतिका अन्त नहीं होगा ।

भगवन ! शांति तो तेरे अपने घरमें ही भरी हुई है। भाई ! एक बार सब ओरसे अपना लज्ञ हटाकर निज घरमें तो देख। तू प्रभु है, तू सिद्ध है। प्रभु, तू अपने निज घरमें देख, परमें मत देख। परमें लच्य कर करके तो तू अनादिकालसे अमण कर रहा है। अब तू अपने अंतरस्वरूप की ओर तो हिष्ट डाल। एकबार तो भीतर देख। भीतर परम आनन्दका अनंत भएडार भरा हुआ है उसे तनिक सम्हाल तो देख। एकबार भीतर को मांक, तुमे अपने स्वभावका कोई अपूर्व, परम, सहज, सुख अनुभव होगा।

अनन्त ज्ञानियोंने कहा है कि तूप्रभु है, प्रभु ! तू अपने प्रभुत्वकी एकबार हां तो कह।

-श्री कानजी स्वामी



## (२०) परमसत्यका हकार श्रीर उसका फल

परम सत्य सुनने पर भी समभमें क्यों नहीं श्राता ? 'मैं लायक नहीं हूँ, मैं इसे नहीं समभ सकता' ऐसी दृष्टि ही उसे समभने में अयोग्य रखती है। सत्के एक शब्दका भी यदि श्रंतरसे सर्व प्रथम 'हकार' श्राया तो वह भविष्यमें मुक्तिका कारण हो जाता है। एकको सत्के सुनते ही भीतरसे बड़े ही वेगके साथ हकार श्राता है श्रोर दूसरा 'मैं लायक नहीं हूं-यह मेरे लिये नहीं है' इसप्रकार की मान्यताका व्यवधान करके सुनता है, वही व्यवधान उसे समभने नहीं देता। दुनियां विपरीत बातें तो श्रनादि कालसे कर ही रही है. श्राज इसमें नवीनता नहीं है। श्रंतवंग्तुके भानके विना बाहरमें त्यागी होकर श्रनंतबार सुख गया किन्तु श्रंतरसे सत्का हकार न होनेसे धमको नहीं समभ पाया।

जब ज्ञानी कहते हैं कि 'सभी जीव सिद्ध समान है श्रीर तू भी सिद्ध समान है, भूल वर्तमान एक समय मात्र की है, इसे तृ समभ सकेगा; इसिलये कहते हैं, 'तन यह जीव में इस लायक निह हूं, मैं इसे निहं समभ सकूंगा' इसप्रकार ज्ञानियोंके द्वारा कहें गये सत्का इनकार करके सुनता है। इसिलये उनकी सक्भमें नहीं श्राना।

मूल ग्वभावमें नहीं है, केवल एक समय मात्रके लिये पर्यायमें है वह भूल दूसरे समयमें नहीं रहता। हां, यदि वह ग्वयं दूसरे समय में नई भूल करे तो बान दूसरी है (परले समयकी भूल दूसरे समयमें नष्ट हो जाती है)। शरीर अनत परमागुआका समूह है और आत्मा चैतन्य मूर्ति है। मना. इसे शरीरके साथ क्या लेना देना? जैनधर्मका यह त्रिकालाबाधित कथन है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी पर्यायको उत्पन्न नहिं कर सकता, इसे न मानकर मेरेसे परकी अवस्था हुई अथवा हो सकती है' यों मानता है, यही अज्ञान है। जहां जैन की कथनी को भी नहीं मानता वहां जैनधर्म को कहांसे सममेगा? यह आत्मा यदि परका कुछ कर सकता होता तमी तो परका कुछ न करनेका अथवा परके त्याग करनेका प्रश्न आता!

## सम्यग्दर्शन अ--

विकार परमें नहीं किन्तु अपनी एक समयकी मान्यतामें है। यदि दूसरे समयमें नया विकार करे तो वह होता है। 'रागका त्याग करूं' ऐसी मान्यता भी नाम्तिसे है, अम्तिस्वरूप शुद्धात्मा के भानके बिना रागकी नाम्ति कौन करेगा? आत्मा में कोई परका प्रवेश है हा नहीं तो फिर त्याग किसका? पर वस्तुका त्यागका कर्तृत्व व्यर्थ ही विपरीत मान रखा है, उसी मान्यता का त्याग करना है।

प्रश्नः—यदि सत्य समभमें आजाय तो बाह्य वर्तनमें कोई फर्क न दिखाई दे अथवा लोगों के अपर उसके ज्ञानकी छाप न पड़े ?

उत्तर:—एक द्रव्य की छाप दूसरे द्रव्य पर कभी तीन लोक और तीन कालमें पड़ती ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र हैं। यदि एक की छाप दूसरे पर पड़ती होती तो त्रिलोकीनाथ तीथ कर भगवान की छाप अभव्य जीव पर क्यों नहीं पड़ती? जब जीव स्वयं अपने द्वारा ज्ञान करके अपनी पहिचान की छाप अपने ऊरर डालता है तब निमित्तमें मात्र आरोप किया जाता है। बाहर से ज्ञानी पहिचाना नहीं जा सकता। क्यों कि यह हो सकता है कि ज्ञानी होनेपर भी बाह्य में हजारों स्त्रियां हों और अज्ञानों के बाह्य में कुछ भी न हो। ज्ञानी को पहिचानने के लिये यदि तस्वद्ध हो तो ही वह पहिचाना जा सकता है। ज्ञानके उत्पन्न हो जाने पर बाह्य में कोई फर्क दिखाई दे या न दे किन्तु अन्तर्द हि में फर्क पड़ ही जाता है।

सत् के सुनते ही एक कहता है कि श्रमी ही सत् बताइये, यों कहनेवाला सत्का हकार करके सुनता है, वह समभाने योग्य है श्रीर दूसरा कहता है कि 'श्रमी यह नहीं, श्रमी यह मेरी समभा में नहीं श्रा सकता' यों कहने वाला सन् के नकारसे सुनता है, इसलिये वह समभा नहीं सकता।

श्री समयसार जी की पहली गाथामें यों स्थापित किया गया है कि मैं श्रीर तृ दोनों सिद्ध हैं; इसके सुनते ही सबसे पहली श्रावाज में यदि

हां आगई तो वह योग्य है-उसकी अल्पकालमें मुक्ति हो जायगी और यदि उसके बीचमें कोई नकार आगया तो वह समभनेमें अर्गला समान है।

प्रश्न-यदि श्रच्छा सत्समागम हो तो उसका श्रसर होता है या नहीं?

उत्तर-बिल्कुल नहीं, किसी का असर परके ऊपर हो ही नहीं सकता। सत्समागम भी पर है। परकी छाप तीन काल और तीन लोकमें अपने ऊपर नहीं पड़ सकती।

त्राह! यह परम सत्य बोधिदुर्लभ है। सच्ची समभके लिये सर्व प्रथम सत् का हकार त्राना चाहिये।

मुख्यगित दो है-एक निगोंद और दूसरी सिद्ध। यदि सत्का इन कार कर दिया गया तो कदाचित् एकाद अन्य भव लेकर भी बादमें निगोंद में ही जाता है। सत्के विरोध का फल निगोंद ही है। और यदि एक बार भी अंतरसे सत्का हकार आगया तो उसकी मुक्ति निश्चित् है। हकार का फल सिद्ध और नकार का फल निगोंद है।

यह जो कहा गया है सो त्रिकाल परम सत्य है। तीन काल श्रोर तीन लोकमें यदि सत् चाहिये हो तो जगत को यह मानना ही पड़ेगा। सत्में परिवर्तन नहीं होता, सन् को समभन के लिये तुभे ही बदलना होगा। सिद्ध होने के लिये सिद्ध स्वरूप का हकार होना चाहिये।

# "धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है।" इंसण मूलो धम्मो

# (२१) निःशंकता

जिसका वीर्य भवके अंतकी निःसंदेह श्रद्धामें प्रवर्तित नहीं होता श्रीर श्रभी भी भवकी शंकामें प्रवर्तमान है उसके वीर्यमें श्रनंतीं भव करने को सामर्थ्य मौजूर है।

भगवानने कहा है कि-'तेरे स्वभावमें भव नहीं है' यदि तुमे भवकी शंका हो गई तो तृने भगवानका वागाीको अथवा अपने भव रहित स्वभावोंको माना ही नहीं है। जिसका वोर्य अभी भव रहित स्वभावकी निःसंदेह श्रद्धामें प्रवर्तित नहीं हो सकता जिसके अभी यह शंका मौजूद है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ उसका वीर्य वीतरागकी वाणीको कैसे निर्णय कर सकेगा आरे वीतरामकी वाणीके निर्णयके विना उसे श्रपने स्वभावकी पहचान कैसे होगी । इसलिये पहले भव रहित स्वभावकी निःशंकता को लाओ।



# भवपार होनेका उपाय

शेष अचेतन सर्व छे. जीव सचेतन सारः जागा जेने मुनिवरी, शीघ्र लहे भवपार ॥३६॥ जो शुद्धातम अनुभवो, तजी सकल व्यवहार; जिनप्रभु खेमज भगो, शीघ्र थशो भवपार ॥३७॥

योग सार

जीवके अतिरिक्त जिनने पदार्थ हैं वे सब अचेतन हैं. चेतन तो मात्र जीव ही है और वही सारभूत है; उसे जानकर परम मुनिवरी शीघ्र ही भवपारको प्राप्त होते हैं।

श्रो जिनेन्द्रदेव कहते हैं कि हे जीव! सर्व व्यवहारको छोड़कर यदि तू निर्मल आत्माको जानेगा तो शीघ ही भवपार होजायेगा ।

# (२२) विना धर्मात्मा धर्म नहिं रहता

— न धर्मो धार्मिकैविंना —

धर्मात्माओं के विना धर्म नहीं होता। जिसे धर्मरुचि होती है उसे धर्मात्माके प्रति रुचि होती है। जिसे धर्मात्माओं के प्रति रुचि नहीं होती। जिसे धर्मात्माके प्रति रुचि और प्रेम नहीं है उसे धर्मरुचि और प्रेम नहीं है। और जिसे धर्मरुचि नहीं है उसे धर्मी (आपका) आत्माके प्रति ही रुचि नहीं है। धर्मीके प्रति रुचि नहीं और धर्मके प्रति रुचि हो, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म तो स्वभाव है, वह धर्मीके बिना नहीं होता। जिसे धर्मके प्रति रुचि होनी है उसे किसी धर्मात्मा पर अरुचि, अप्रेम या कोध नहीं हो सकता। जिसे धर्मात्मा प्यारा नहीं उसे धर्म भी प्यारा नहीं हो सकता। और जिसे धर्म प्यारा नहीं है वह मिथ्यादृष्टि है। जो धर्मात्माका तिरम्कार करता है वह धर्मका ही तिरस्कार करता है। क्योंकि धर्म और धर्मी प्रथक् नहीं है।

स्वामी समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्ड श्रावकाचारके २६ वें श्लोकमें कहा है कि:—"न धर्मो धार्मिकैर्विना।" इसमें दुनरफा बात कही गई है; एक तो यह कि--जिसे अपने निर्मल शुद्ध स्वरूपकी अरुचि है वह मिश्या- दृष्टि है श्रीर दूसरा यह कि--जिसे धर्मस्थानों या धर्मी जीवोंके प्रति अरुचि है वह मिश्यादृष्टि है।

यदि इसी बातको दूमरे रूपमें विचार करें तो यों कहा जा सकता है कि जिसे धर्म कि है उसे आत्मकि है, और वह अन्यत्र जहां जहां दूसरेमें धर्म देखता है वहां वहां उसे प्रमोद उत्पन्न होता है। जिसे धर्म-कि होगई उसे धर्म स्वभावी आत्माकी और धर्मात्माओं की रुचि होती ही है। जिसे अंतरंगमें धर्मी जीवोंके प्रति किंचित् मात्र भी अरुचि हुई उसे धर्मकी भी श्रक्षचे होगी ही। उसे आत्मकिच नहीं हो सकती।

जिसे श्रात्माका धर्म रुच गया उसे, जहां जहां वह धर्म देखता है वहां वहां प्रमोद श्रोर श्रादरभाव उत्पन्न हुये विना नहीं रहता। धर्मस्वरूप का भान होनेके बाद भी वह स्वयं वीतराग नहीं होता इसिलये स्वयं स्वधर्म की पूर्णताकी भावनाका विकल्प उठता है: और विकल्प पर निमित्तकी अपेदा रखता है, इसिलये अपने धर्मकी प्रभावनाका विकल्प उठने पर वह जहां जहां धर्मी जीवोंको देखता है वहां वहां उसे कचि, प्रमोद और उत्साह उत्पन्न होता है। वास्तवमें तो उसे अपने अन्तरंग धर्मकी पूर्णवाकी कचि है। धर्मनायक देवाधिदेव तीर्थंकर और मुनिधर्मात्मा, सद्गुक, सत्शास्त्र, सन्यरहृष्टी एवं सम्यरज्ञानी, यह सब धर्मात्मा धर्मके स्थान हैं। उनके प्रति धर्मात्माको आदर-प्रमोदभाव उमहे बिना नहीं रहता। जिसे धर्मीत्माओंके प्रति अक्षि है, उसे अपने धर्मके ही प्रति अक्षि है, अपने आत्मा पर कोध है।

जिसका उपयोग धर्मी जोवोंको हीन बताकर अपनी बहाई लेनेके लिये होता है—जो धर्मीका विरोध करके स्वयं वड़ा बनना चाहता है वह निजातम कल्याग्एका शत्रु है—मिश्यादृष्टि है। धर्म यानी स्वभाव, और उसे धारग् करनेवाला धर्मी यानी आहमा। इसलिये जिसे धर्मातम के प्रति अरुचि है उसे धर्मके प्रति अरुचि है। जिसे धर्मकी अरुचि हुई उसे आहमाकी अरुचि हुई। और अल्माकी अरुचि पूर्वक जो कोधा मान, माया, लोभ होता है वह अनंतानुबन्धी कोधा, अनंतानुबन्धी मान अनंतानुबन्धी माया और अनंतानुबन्धी लोभ होता है। इसलिये जो धर्मात्मा का अनादर करता है वह अनंतानुबन्धी रागद्रेष वाला है, और उसका फल अनंत संसार है।

जिसे धर्मरुचि है उसे पिरपूर्ण स्वभावकी रुचि है। उसे अन्य धर्मात्माओं के प्रति उपेचा अनादर या ईपी नहीं हो सकता। यदि अपने से पहले कोई दूसरा केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो जाय तो उसे खेद नहीं होगा, किन्तु अन्तरसे प्रगोद जागृत होगा कि ओहो! धन्य है इस धर्मात्साको! जो मुक्ते इण्ट है वह इसने प्रगट किया है। मुक्ते इमीकी रुचि है, आदर है, भाव है, चाह है। इस प्रकार अन्य जीवों की धर्मपृद्धि देखकर धर्मात्मा अपने धर्मकी पूर्णता की भावना भाता है। इसलिये उसे अन्य

धर्मात्मात्रों को देखकर हर्ष होता है, उल्लास होता है। श्रीर इस प्रकार धर्म के प्रति श्रादरभाव होने से वह अपने धर्म की वृद्धि करके पूर्ण धर्म प्रगट करके सिद्ध हो जायगा।

( ता० १२-४-४५ का व्याख्यान )

# (२३) सत् की प्राप्तिके लिए अर्पणता।

श्रात्मा त्रिय हुआ कव कहा जाता है, श्रर्थात् यह कब कहा जाता है कि आत्माकी कीमत या प्रतिष्ठा हुई ? पहली वात तो यह है कि जो वीतराग, सर्वज्ञ, परमात्मा हो गये हैं ऐसे अरिहन्तदेवके प्रति सची प्रीति होनी चाहिये। किन्तु विषय कषाय या कुदेवादिके प्रति जो तीव्र राग है उसे दूर करके सच्चे देव गुरुके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेके लिए भी जो जीव मन्द राग नहीं कर सकते, वे जीव बिल्कुल राग रहित आत्म स्वरूपकी श्रद्धा कहांसे पा सकेंगे ?

जिसमें परम उपकारी वीतरागी देव गुरू धर्मके लिए भी राग कम करनेकी भावना नहीं है वह अपने आत्माके लिए रागका विलक्कल अभाव कैसे कर सकेगा ? जिसमें दो पाई देनेकी शक्ति नहीं है वह दो लाख रूपया क्यों कर दे सकेगा ? उसीप्रकार जिसे देव-गुरुकी सच्ची प्रीति नहीं है— व्यवहारमें भी अभी जो राग कम नहीं कर सकता वह निश्चयमें यह कैसे और कहांसे ला सकेगा कि 'राग मेरा स्वरूप हो नहीं है।'

जिसे देव-गुरु की सची श्रद्धा-भक्ति नहीं है उसे तो निश्चय या व्यवहार में से कोई भी सचा नहीं है, मात्र अकेले मूढ़ भाव की ही पुष्टि होती है-वह केवल तीव्र कपाय और शुष्कज्ञान को ही पुष्ट करता है।

प्राथमिक दशा में देवगुरु धर्म की भक्ति का शुभ राग जागृत होता है-श्रोर उसी के श्रावेश में भक्त सोचता है कि देवगुरु धर्म के लिये तृष्णा कम करके श्रापित होजाऊं, उनके लिये श्रापने शरीर की चमड़ी उत्तरवाकर यदि जूते बनवा दूं तो भी उनके उपकार से उन्नरण नहीं हो सकता। इस तरह की सर्वम्व समर्पण की भावना श्रापने मन में श्राये बिना देवगुरु धर्म के प्रति सची प्रीति उत्पन्न नहीं होती। और देव-गुरु धर्मकी प्रीतिके विना आत्माकी पहचान नहीं हो सकती। देव गुरु शास्त्रकी भक्ति और अर्पणता के बिना आये तीन लोक और त्रिकालमें भी आत्मामें प्रामाणिकता उत्पन्न नहीं हो सकती और न आत्मामें निजके लिये हो समर्पण की भावना उत्पन्न हो सकती है।

तू एक बार गुरु चरणों में अर्थित हो जा ! पश्च त् गुरु हो तुभे अपने में समा जाने की आज्ञा देंगे। एक बार तो तृ सतको शरण में भुक जा, और यह स्वीकार कर कि इसकी हाँ ही हाँ है और त हो ना ! तुभमें सत् की अर्पणता आने के बाद संत कहें से कि तृ परिपूर्ण है, अब तुभे मेरी आवश्यक्ता नहीं है, तृ स्वयं हो अपनी ओर देख; यही आज्ञा है और यही धर्म है।

एकवार सत्-चरणमें समर्थित हो जा। मचे देव गुरुके प्रति समर्थित हुये विना आत्माका उद्घार नहीं हो सकता-कित्यदि उसीका आश्रय मानकर वैठ जाय तो भी पराश्रय होनेके कारण आत्माका उद्घार नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ स्वरूपमें तो भगवान आत्मा अकेला ही है, परन्तु वह परमार्थ स्वरूपमें तो भगवान आत्मा अकेला ही है, परन्तु वह परमार्थ स्वरूपको प्राप्त नहीं कर सकता नव तक पहले देव गुरु शास्त्रको स्वस्व-रूपके आंगनमें विराजमान करना, यह व्यवहार है। देव गुरु शास्त्रकी भक्ति-पूजाके विना केवल निश्चयकी मात्र वातें करनेवाला शुष्ट झानी है।

देव गुरु धर्मको तेरी भक्तिकी आवश्यक्ता नहीं है, किन्तु जिज्ञासु जीवोंको साधक दशामें अशुभ रागसं वचनेके लिए सत्के प्रति बहुमान उत्पन्न हुये बिना नहीं गहता। श्रीमद् राजचन्द्रने कहा है कि—"यद्यपि ज्ञानी भक्ति नहीं चाहते, फिर भी वैसा किये बिना मुमुन्तु जीवोंका कल्याण नहीं हो सकता। संतोके हृदयमें निवास करनेवाला यह गुप्त गहस्य यहां खोल कर रख दिया गया है।" सत्के जिज्ञानुको सत् निमित्त रूप सत् पुरुषकी भक्तिका रह्नास आये बिना गह नहीं सकता। पहने तो उल्लास जागृत होता है कि अहो! अभीतक तो असंग चैतन्य ज्योत आत्माकी वात ही नहीं बनी और सच देव शास्त्र गुरुकी भिक्त से भी अलग रहा। इतना समय बीत गया। इसप्रकार जिल्लासुको पहलेकी भूलका पश्चाताप होता है और वर्त्तामानमें उल्लास जागृत होता है। किन्तु यह देव गुरु शास्त्रका राग आत्मस्वभावको प्रगट नहीं करता। पहले तो राग उत्पन्न होता है और किर "यह राग भी मेरा स्वरूप नहीं है" इस प्रकार स्वभाव दृष्टिके बलसे अपूर्व आत्मभान प्रगट होता है।

सच पूछा जाय तो देवगुरु शास्त्रके प्रति अनादिसे सत्य समर्पण् ही नहीं हुआ। और उनका कहा हुआ सुना तक नहीं। अन्यथा देशगुरु शास्त्र तो यह कहते हैं कि तुक्ते मेरा आश्रय नहीं है, तू खतंत्र है। यदि देव गुरु शास्त्रकी सच्ची श्रद्धा के होती तो उसे अपनी म्नवत्रताकी श्रद्धा अव-श्य हो जाती। देव गुरु शास्त्रके चरणों में तन मन धन समपण किये विना—जिसमें सम्पूर्ण आत्माका समर्पण समाविष्ट है-सम्यग्दर्शनज्ञान— चारित्र कहांसे प्रगट होगा ?

श्रहो ! जगतको वस्त्र मकान धन श्रादिमें बङ्ग्पन म ल्म होत है परन्तु जो जगतका कल्याण कर रहे हैं ऐसे देव गुरु शास्त्रके प्रति भक्ति— समर्पण भाव उत्पन्न नहीं होता। उसके बिना उद्घारकी कल्पना भी कैसी ?

प्रश्न — आत्म के स्वकामें राग नहीं है। फिर भी देव गुरु श स्राक्ते प्रति शुभ राग करनेके लिये क्यों कहते हैं ?

उत्तर—जैसे किसी म्लेन्छको मांस छुड़ानेका उपदेश देनेके लिए म्लेन्छ भाषाका भी प्रयोग करना पड़ता है जिन्तु उसमे ब्रह्मण्या ब्राह्मण्य नष्ट नहीं हो जाता; उपीप्रकार सम्पूर्ण राग छुड़ नेके लिये उसे अशुभ रागसे हटाकर देव गुरु धर्मके प्रति शुभराग करनेका कहा जाता है। (वहां राग करानेका हेतु नहीं है, किंतु राग छुड़ानेका हेतु है। जिसका राग कम हुआ, उतना ही प्रयोजन है। राग रहे यह प्रयोजन नहीं है।)

उसके बाद "देव शास्त्र गुरु हा शुभ राग भी मेरा स्वरूप नहीं है" इसप्रकार रागका निपेध करके वीतराग स्वरूपकी श्रद्धा करने लगता है।

हे प्रभु ! पहले जिनने प्रभुता प्रगट की है ऐसे देव गुरुकी भक्ति, बड़प्पन न आवे और जगतका बड़प्पन दिग्बाई दे तबतक तेरी प्रभुता प्रगट नहीं होगी। देव गुरु शास्त्रकी व्यवहार श्रद्धा तो जीव अनन्तवार कर चुका परन्तु इस आत्माकी श्रद्धा अनन्तकालसे नहीं की है--परमार्थको नहीं समका है। शुभ रागमें अटक गया है।

# (२४) सम्यग्दष्टिका अन्तर परिणमन

चिन्म्रत हमधारीका मोहि रोति लगत है अटापटी ॥ चिन्मू०॥ बाहिर नारिक कुन दुख भोगे, अन्तर सुख्यस गटागटी। रमत अनेक सुर्गन संग पै तिस. परनित्तें नित हटाहटी ॥ चिन्मू०॥ १॥ ज्ञान विराग शिक्त तें विभिक्षत, भोगत पै विधि घटाघटी। सदन निवासी तदिष उदासी, तार्ते आस्त्रय छटाछटी ॥ चिन्मू०॥ २॥ जो भवहेतु अबुधके ते तम, करन बन्धकी भटाभटं । नारक पशु तिय, पंड विकलत्रय. प्रकृतिनकी ह्वै कटाकटो ॥ चिन्मू०॥ ३॥ संयम धर न सके पे अंयन, चारनकी उर चटाचटी। तासु सुयश गुनकी 'दौलत' को लगी रहे नित रटारटी ॥ चिन्मू०॥ ४॥

# ''सम्यवत्व प्रभु है !"

सम्यवत्व वास्तवमें धमु है, इसमं वह परम आराध्य है; क्यों क उसीके प्रसादसे लिद्धि प्राप्त होती है और उमीके निमित्तसे मनुष्यका ऐसा माहात्म्य प्रगट होता है कि जिससे वह जीव जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है—अर्थात् सर्वज्ञ होकर समस्त जगतको जानता है। सम्यवत्वकी ऐसी महिमा है कि उससे समस्त सुखोंकी प्राप्ति ोती है।

श्रिधक क्या कहा जाये ? भूतकालमें जितने नरपुंगव सिद्ध हुए हैं और भविष्यमें होंगे वह सब इस सम्यक्तका ही प्रताप है!

# (२५) जिज्ञासुको धर्म कैसे करना चाहिये ?

जो जीव जिज्ञासु होकर स्वभावको समभ्रतेके लिये श्राया है वह सुख लेनेको श्रोर दुःख दृर करनेको श्राया है। सुख श्रपना स्वभाव है श्रोर वर्तमानमें जो दुःख हे वह चिराक है इसलिये वह दूर हो सकता है। वर्त-मान दुखरूप श्रवस्थाको दूर करके स्वयं सुखरूप श्रवस्थाको प्रगट कर सकता है। जो सत्को समभ्रतेके लिये श्राया है उसने इतना तो स्वीकार कर ही लिया है। श्रात्माको श्रपने भावमें पुरुपार्थ करके विकार रहित स्वस्त्पका निर्णय करना चाहिये। वर्तमान विकार होने पर भी विकार रहित स्वभावकी श्रद्धा की जा सकतो है श्रार्थात् यह निश्चय हो सकता है कि यह विकार श्रोर दुःख मेरा स्वरूप नहीं है।

#### पात्र जीवका लचग

जिज्ञासु जीवांको स्वस्पका निर्णय करनेके लिये शास्त्रांने पहली ही ज्ञान किया बताई है। स्वस्पका निर्णय करनेके लिये अन्य कोई दान, पूजा, भिक्त, बत, तपादि करनेको नहीं कहा है परंतु श्रुतज्ञानसे आत्माका निर्णय करना ही कहा है। कुगुरु, कुरेब, कुशास्त्रका आदर और उस ओरका खिचाव तो दूर हो ही जाना चाहिये, तथा विषयादि परवम्तुमें जो सुख बुद्धि है वह दूर हो जाना चाहिये। सब ओरसे रुचि दूर होकर अपनी और रुचि होनी चाहिये। देव, गुरु और शास्त्रको यथार्थ रीत्या पहचान कर उस और आदर करे और यदि यह सब स्वभावके लह्यसे हुआ हो तो उस जीवके पात्रता हुई कही जा सकती है, इतनी पात्रता भी सम्यग्दर्शन का मूल कारण नहीं है। सम्यग्दर्शनका मूल कारण तो चैतन्य स्वभावका लह्य करना है। परंतु पहले कुरेवादिका सर्वथा त्याग तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र और सत्समागमका प्रेम तो पात्र जीवोंके होता ही है, ऐसे पात्र जीवों को आत्माका स्वरूप समस्रतंके लिये क्या करना चाहिये, यह इस समयस्सारमें स्पष्टतया बतलाया है।

# सम्यग्दर्शनके उपायके लिये समयसारमें वताई गई क्रिया

'पहले श्रुतज्ञानके श्रवलंबनसे ज्ञानस्वभावी आत्माका निश्चय करके परचात् आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये प पदार्थकी प्रसिद्धिके कारण जो इन्द्रियोंके द्वारा श्रीर मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि है उसे मर्यादामें लाकर जिसने मितज्ञान तत्त्वको श्रात्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा नानाप्रकारके पत्नोंके श्रवलंबनसे होने वाले श्रमक विकल्पोंके द्वारा श्राकुलताको उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञान की बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान तत्त्वको भो श्रात्म सन्मुख करता हुआ श्रद्धां विकल्प रहित होकर तत्काल परमात्मा- स्वप समयसारका जब श्रात्मा श्रुत्वा करता है उस समय ही श्रात्मा सम्यक्तया दिखाई देता है (श्रर्थान् श्रद्धा की जाती है) श्रीर मालूम होता है इसलिये समयसार ही सम्यक्दर्शन श्रीर सम्यक्ता है।'

[ समयसार गाथा १४४ की टीका ]

श्रव यहां पर इसका म्पष्टीकरण किया जाता है।

## श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिये?

'प्रथम श्रुतज्ञानके अवलंबनसे ज्ञान स्वभावी आत्माका निर्ण्य करना' कहा है। श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिये ? सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कहा गया श्रुतज्ञान अस्ति नास्तिके द्वारा वस्तु स्वरूप सिद्ध करता है। अने-कांत स्वरूप वस्तुको 'स्व अपेत्तासे है और पर अपेत्तासे नहीं है' इसप्रकार जो स्वतंत्र सिद्ध करता है वह श्रुतज्ञान है।

## बाह्यत्याग श्रुतज्ञानका लच्चण नहीं है

परवानुको छोड़नके लिये कहे अथवा परके अपरके रागको कम करनेके लिये कहे इसप्रकार भगवानके द्वारा कहा गया श्रुवज्ञानका लच्चण नहीं है। एक वस्तु अपनी अपेचासे है और यह वस्तु अनंत पर द्रव्योंसे पृथक् है इसप्रकार अस्ति नास्तिकप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको प्रकाशित करके जो वस्तुस्वहपको बतलाता है वह अनेकांत है और वही श्रवज्ञानका लज्ञण है। वस्तु स्व अपेज्ञासे है और परापेज्ञ से नहीं है, इसमें वस्तुको ध्रुवरूपमें सिद्ध किया है।

## श्रुतज्ञानका वास्तविक लचण-अनेकांत

एक वन्तुमें 'है' और 'नहीं है' ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां भिन्न भिन्न ऋषेद्वासे प्रकाश कर वन्तु का परसे भिन्न स्वरूप बताती है, यही श्रुतज्ञान भगवानके द्वारा कहा गया शास्त्र है। इसप्रकार आत्मा सर्व पर द्रव्योंसे प्रथक् वन्तु है, इसप्रकार पहले श्रुतज्ञानसे निश्चय करना चाहिये।

अनंत पर वस्तुओं से यह आतमा भिन्न है, इसप्रकार सिद्ध होने पर अब अपनी द्राय पर्यायमें देखना चाहिये। मेरा त्रिकाल द्राय एक समयमात्रकी अवस्था रूप नहीं है अर्थात् विकार चाणिक पर्यायके रूपमें है परंतु त्रिकाल स्वरूपके रूपमें नहीं है। इसप्रकार विकाररहित स्वभावकी सिद्धि भी अनेकांतसे होती है भगवानके द्वारा कहे गये सत् शास्त्रोंकी महत्ता अनेकांतसे ही है। भगवान ने पर जीवोंकी द्या पालन करनेको कहा है और अहिंसा बतलाकर कर्मीका वर्णन किया है। यह कहीं भगवानको अथवा भगवानके द्वारा कहे गये शास्त्र हो पहचाननेका वास्तिवक लच्चण नहीं है।

## भगवान भी दूसरेका नहीं कर सके

भगवानने अपना कार्य परिपूर्ण किया और दूसरे का कुछ भी नहीं किया क्योंकि एक तत्त्व अपने रूपमें है और पर रूपमें नहीं है इसिलये वह किसी अन्यका कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न स्वतंत्र है, कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता, इसपकार जानना ही भगवानके शास्त्र की पहिचान है, यही अ नज्ञान है। यह तो अभी र रूपको सममने वाले की पात्रना कहीं गई है।

#### जैनशास्त्रतें कथित प्रभावनाका सचा स्वरूप

कोई परद्रव्यकी प्रभावना नहीं कर संकता परंतु जैनधर्म अर्थात् आत्माका जो वीतराग स्वभाव है उसकी प्रभावना धर्मी जीव कर सकते

हैं आत्माको जाने विना आत्माके स्थभावकी वृद्धिका प्रभावना किस प्रकार करे ? प्रभावना करनेका जो विकल्प उठता है वह भी परके कारण नहीं, क्यों कि दूसरेके लिये कुछ भी अपनेमें होता है यह कहना जैनशासनकी मर्योदामें नहीं है। जैनशासन तो वस्तुको स्वतंत्र स्वाधीन परिपूण स्थापित करता है।

#### भगवानने परजीवकी द्याका पालन करना नहीं कहा

भगवानने अन्य जीवोंकी द्याकी स्थापना की है यह बात गलत है

यह जीव पर जीवकी किया कर ही नहीं सकता तो फिर भग गन उसे बचाने
के लिये क्यों व हेंगे भगवानने तो आत्म स्वभावकी पहचानकर अपने
आत्माको कपाय भावमे बचानको कहा है यही सच्ची द्या है। अपने
आत्माका निर्णाय किये बिना केंई क्या करेगा। भगवानके श्रुतज्ञानमें तो

यह कहा है कि तू अपनेसे परिपूण बग्तु है प्रत्येक तत्त्व अपने आपही
स्वतंत्र है। किसी तत्त्वको दूसरे तत्त्वका आश्रय नहीं है। इसप्रकार वस्तुके
स्वस्त्रिको प्रथक् रावना सो अहिंसा है। और एक दूसरे का कुछ कर सकता
है, इस प्रकार वस्तुको परार्थान मानना सो हिंसा है।

#### त्रानंद प्रगट करने की भावना वाला क्या करे ?

जगन्के जीवोंको सुख चाहिये हैं सुख कहो या धर्म कहो. धर्म करना है इमिलिये आत्मशांत चाहिये हैं। अच्छा करना है किन्तु अच्छा कहां करना है ? आत्माकी अवस्थामें दुःवका नाश करके बीतराग आनंद प्रगट करना है। यह आनन्द ऐसा चाहिये कि जो स्वाधीन हो जिसके लिये परका अवलंबन न हो ऐसा आनंद प्रगट करनेकी जिसकी यथार्थ भावना हो वह जिज्ञासु कहलाता है। अपना पूर्णानंद प्रगट करनेकी भावना वाला जिज्ञासु पहले यह देखे कि ऐसा पूर्णानन्द किसे प्रगट हुआ। निजको अभी वैसा आनंद प्रगट नहीं हुआ क्यों क यदि अपनेको बैसा आनंद प्रगट हो तो प्रगट करनेको उसे भावना न हो। तत्पर्य यह है कि है वैमा आनंद अन्य किसीको प्रगट हो चुका है और जिन्हें वैसा आनंद प्रगट हुआ है उनके निभत्तसे स्वयं वह आनंद प्रगट करनेका यथार्थ मार्ग जाने। अर्थात् इसमें सच्चे निमित्तोंकी पहचान भी आगई जबतक इतना करता है तबतक अभी जिज्ञासु है।

अपनी अवस्थामें अधर्म-अशांति है उसे दूर करके धर्म-शांति प्रगट करना है वह शांति अपने आधार पर और पिरपूर्ण होना चाहिये। जिसे ऐसी जिज्ञासा हो वह पहले यह निश्चय करे कि मैं एक आत्मा अपना पिरपूर्ण सुन्व प्रगट करना चाहना हूं तो वैसा पिरपूर्ण सुन्व किसी के प्रगट हुआ होना चाहिये। यदि पिरपूर्ण सुन्व-अनंद प्रगट न हो तो दुः न्वी कहलायगा। जिसे पिरपूर्ण और स्वाधीन आनंद प्रगट हुआ है वही संपूर्ण सुन्वी है। ऐसे सर्वज्ञ ही हैं। इस प्रकार जिज्ञास अपने ज्ञानमें सर्वज्ञका निर्णय करता है परके करने धरनेकी बात तो है ही नहीं। जब वह परसे किंचित् प्रथक हुआ है तब तो आत्माकी जिज्ञासा हुई है। यह तो परसे अलग होकर अब जिसको अपना हित करनेकी तीव आकांचा जागृत हुई है ऐसे जिज्ञास जीवकी यह बात है। पर द्रव्यके प्रति जो सुन्व बुद्धि है और जो रुचि है उसे दूर कर देना सो पात्रता है तथा स्वभावकी रुचि और पहचानका होना सो पात्रताका फल है।

दु खका मूल भूल है जिसने अपनी भूलसे दुःग्व उत्पन्न किया है यदि वह अपनी भूलको दूर करदे तो उसका दुःख दूर हो जाय। अन्य किमीने वह भून नहीं कराई है इमिलिये दूसरा कोई अपना दुःख दूर करने में समर्थ नहीं है।

## श्रुतज्ञानका अवलंबन ही प्रथम क्रिया है

जो आत्मकल्याम करनेके लिये तैयार हुआ है ऐसे जिज्ञासुको पहले क्या करना चाहिये? सो बताया जाता है। आत्म कल्याम अपनेआप नहीं हो जाता किंतु अपने ज्ञानमें रुचि और पुरुपार्थसे आत्म कल्याम होता है। अपना कल्याम करनेके लिये जिनके पूर्ण कल्याम प्रगट हुआ है

वे कीन हैं ? वे क्या कहते हैं ? उनने पहले क्या किया था ? इसका अपने ज्ञानमें निर्णय करना होगा अर्थात् सर्वज्ञके स्वरूपको जानकर उनके द्वारा कहे गये श्रुतज्ञानके अवलंबनसे अपने आत्माका निर्णय करना चाहिये, यही प्रथम कर्तव्य है । किसी परके अवलंबनसे धर्म प्रगट नहीं होता तथापि जब स्वयं अपने पुरुपार्थसे समभता है तब सामने निमित्तके रूपमें सच्चे देव और गुरु ही होते हैं ।

इसप्रकार पहला निर्णय यही हुआ कि कोई पूर्ण पुरुष संपूर्ण सुखी है और संपूर्ण ज्ञाता है वही पुरुष पूर्णसुखका पूर्ण सत्यमार्ग कह सकता है। इसे स्वयं सममक्तर अपने पूर्ण सुखको प्रगट किया जा सकता है और जब स्वयं सममता है तब सच्चे दंव शास्त्र गुरु ही निमित्त होते हैं। जिसे स्त्री पुत्र पेसा इत्यादिकी अर्थात् संसारके निमित्तोंकी तीत्र रुचि होगी उसे धर्मके निमित्तों-दंव, शास्त्र, गुरुके प्रति रुचि नहीं होगी अर्थात् उसके श्रुतज्ञानका अवलंबन नहीं होगा और श्रुतज्ञानके अवलंबनके बिना आत्मा का निर्णय नहीं होता क्योंकि आत्माके निर्णयमें सन् निमित्त ही होते हैं परंतु कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आत्माके निर्णयमें निमित्तहष्य नहीं हो सकते। जो कुदेवादिकी मानता है उसके आत्म निर्णय हो ही नहीं सकता।

जिज्ञासु यह तो मानता ही नहीं है कि दूसरेकी सेवा करनेसं धर्म होता है किंतु वह यथार्थ धर्म केंस्रे होता है इसके लिए पहले पूर्ण ज्ञानी भगवान और उनके द्वारा कहे गये शास्त्रके अवलंबनसे ज्ञान स्वभावी आत्माका निर्णय करनेके लिये उद्यमी होता है। जगत् धर्मकी कलाको ही नहीं समस पाया यदि धर्मकी एक ही कलाको सीख ले तो उसे मोद्य हुये बिना न रहे।

जिज्ञासु जीव पहले सुदेवादिका और कुदेवादिका निर्णय करके कुदेवादिको छोड़ता है और उसे सच्चे देव, गुरुकी ऐसी लगन लगी है कि उसका यही सममनंकी ओर लच्य है कि सन् पुरुष क्या कहते हैं। इसलिये अशुभसे तो वह हट ही गया है। यदि सांसारिक रुचिसे अलग न

हो तो श्रुतके अवलंबनमें टिक नहीं सकता। धर्म कहां है और वह कैसे होता है?

बहुतसे जिज्ञासुओं के यही प्रश्न उठता है कि धर्म के लिये पहले क्या करना चाहिये। पर्वत पर चढ़ा जाय, सेवा पूजा की जाय, गुरुकी भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त की जाय अथवा दान किया जाय ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि इसमें कहीं भी आत्माका धर्म नहीं है, धर्म तो अपना म्बभाव है धर्म पराधीन नहीं है किसीके अवलंबनसे धर्म नहीं होता धर्म किसीके द्नेसे नहीं मिलता किन्तु आत्माकी पहिचानसे ही धर्म होता है। जिसे श्रपना पूर्णानंद चाहिये है उसे पूर्ण आनंदका म्बरूप क्या है वह किसे प्रगट हुआ है यह निश्चय करना चाहिये। जो आनंद में चाहता हूं उसे पूर्ण अवाधित चाहता हूं। अर्थात् कोई आत्मा वैसी पूर्णीनंद दशाको प्राप्त हुये हैं और उन्हें पूर्णानंददशामें ज्ञान भी पूर्ण ही है क्योंकि यदि पूर्ण ज्ञान न हो तो रागद्वेप रहे खौर रागद्वेष रहे तो दृःख रहे। जहां दुःख होता है वहां पूर्णीनंद नहीं हो सकता इसलिये जिन्हें पूर्णीनंद प्रगट हुआ है ऐसे सर्वज्ञ भगवान हैं उनका और वे क्या हैं इसका जिज्ञासुको निर्णय करना चाहिये। इसलिये कहा है कि-पहले श्रुनज्ञानके अवलंबनसे आत्माका निर्णय करना चाहिये इसमें उपादान निमित्तकी संधि विद्यमान है। ज्ञानी कौन है ? सन् बात कोन कहना है ? यह सब निश्चय करनेके लिये निवृत्ति लेनी चाहिये। यदि स्त्री, कुटुंब, लदमीका प्राम स्त्रीर संसारकी रुचिमें कमी न हो तो सत् समागमके लिये निवृत्ति नहीं ली जा सकती। जहां श्रुतका अवलवन लेनेकी बात कही गई है वहां तीत्र अशुभभावके त्यागकी वात अपने आप आगई और सच्चे निभित्तोंकी पहचान करनेकी बात भी आगई है।

## मुखका उपाय ज्ञान और सत्समागम है

तुके सुख चाहिये है न ? यदि सचमुचमें तुके सुख चाहिये हो तो पहते यह निर्णय कर और यह ज्ञान कर कि सुख कहां है और वह कैसे प्रगट होता है ? सुख कहां है श्रीर कैसे प्रगट होता है इसका ज्ञान हुये विना प्रयत्न करते करते सूख जाय तो भी सुख नहीं मिलता-धर्म नहीं होता। सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कहं गये श्रुतज्ञानके श्रवलंबनसे यह निर्णय होता है। श्रीर यह निर्णय करना ही प्रथम धर्म है जिसे धर्म प्राप्त करना हो वह धर्मीको पहचानकर वे क्या कहते हैं इसका निर्णय करनेके लिये सत्स-मागम करे। सत्समागमसे जिसे श्रुतज्ञानका श्रवलंबन हुश्रा कि श्रहो! पूर्ण श्रात्म वन्तु उत्कृष्ट महिमाबान है ऐसा परम म्बह्प मैंने श्रमंतकालमें कभी सुना भी नहीं था। ऐसा होने पर उसके स्वह्मपकी रुचि जागृत होती है श्रोर सत्समागमका रंग लग जाता है, इसलिये उसे कुद्वादि श्रथवा संसारके प्रति रुचि नहीं होती।

यदि वस्तुको पहचाने तो प्रेम जागृत हो श्रौर उस श्रोर पुरुषार्थ भुके । आत्मा अनादिसे स्वभावको भृत कर परभावरूपी परदेशमें चक्कर लगाता है. स्वरूपसे वाहर संसारमं परिश्रमण करते करते परम पिता मर्वज्ञ परमात्मा और परम हितकारी श्री परम गुरु मिले और वे मुनाते हैं कि पूर्ण हित केंसे हो सकता है और आत्माके स्वरूपकी पहचान कराते हैं तब अपनं स्वरूपको सुनकर किस धर्मीको उल्लासन आयगा, आता ही है। श्रात्मस्वभावकी बातको सुनकर जिज्ञासु जीवोंके महिमा जागृत होती। ही है। ऋहो ! ऋनंत कालसे यह ऋपूर्व ज्ञान न हुआ, स्वम्बपसे बाहर परभावमें परिश्रमण् करके अनंत काल तक वृथा दुःख उठाया । यदि पहले यह अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया होता तो यह दुःग्व न होता इसप्रकार स्वरूपकी आकांचा जागृत करे रुचि उलक्र करे और इस महिमाको यथार्थतया रटते हुये म्बरूपका निर्णय करे। इसप्रकार जिसे धर्म करके सुखी होना हा उसे पहले श्रुतज्ञानका अवलंबन लेकर आत्माका निर्णय करना चाहिये। भग-वानकी श्रुतज्ञानरूपी डोरीको दृद्तासे पकड़ कर उसके अवलंबनसे स्वरूप में पहुंचा जा सकता है। श्रुतज्ञानके अवलंबनका अर्थ है सच्चे श्रुतज्ञानकी रुचिका होना और श्रन्य कुश्रुनज्ञानमें रुचिका न होना। जिसकी संसार संबंधी बातोंकी तीत्र रुचि दूर हो गई है और श्रुतज्ञानमें तीत्र रुचि जम गई है और जो श्रुतज्ञानके अवलंबनसे ज्ञान म्वभावी अप्ताका निर्णय करनेके लिये तैयार हुआ है उसे अल्पकालमें ही आत्मभान हो जायगा। जिसके हृदयमें संसार संबंधी तीत्र रंग जमा है उसके परम शांत स्वभावकी बातको सममनेकी पात्रता जागृत नहीं हो सकती। यहां जो श्रुतका अवलंबन शब्द रखा है वह अवलंबन तो स्वभावके लच्य है, वापिस न होनेके लच्यसे है। समयसारजीमें अप्रतिहत शैलीसे ही बात है। ज्ञान म्वभावी आत्माका निर्णय करनेके लिये जिसने श्रुतका अवलंबन लिया है वह आत्म स्वभाव का निर्णय करता ही है। वापिस होने की बात ही समयसार में नहीं है।

मंसारकी रुचिको कम करके आत्माका निर्णय करनेके लह्य से जो यहां तक आया है उसे श्रुतज्ञानके अवलंबनसे निर्णय अवस्य होगा। निर्णय न हो यह हो हो नहीं सकता। साहकारके वही खानेमें दिवालेकी वात हो नहीं होती इसी प्रकार यहां दीर्घ मंसारकी वात ही नहीं है। यहां तो एक दो भवमें अल्पकालमें ही मोज्ञ जानेवाल जीवोकी वात है। सभी वातोंकी हां हां कहा करे और अपने ज्ञानमें एक भी वातका निर्णय न करे ऐसे 'ध्वज पुच्छल' जीवोंकी बात यहां नहीं है। यहां तो सुहागा जैसी स्पष्ट बात है। जो अनंत संसारका अंत लानेके लिए पूर्ण स्वभावके कह्यसे प्रारंभ करनेको निकले हैं ऐसे जीवोंका किया हुआ प्रारंभ वापिस नहीं होता, ऐसे लोगोंकी ही यहां बात है। यह तो अप्रतिहत मार्ग है, पूर्णताके लह्यसे किया गया प्रारंभ वापिस नहीं होता। पूर्णताके लह्यसे पूर्णता होती ही है।

#### रुचि की रटन

यहां पर एक ही बातको अदल बदल कर बारंबार कहा है। इस-लिये रुचिवान जीव उकलाता नहीं है। नाटक की रुचिवाला आदमी नाटकमें 'वंशमोर' कहके भी अपनी रुचिकी वस्तुको बारंबार देखता है। इसीप्रकार जिन भव्य जीवोंको आत्माकी रुचि हो गई है और जो आत्मा का भला करनेके लिये निकले हैं वे बारम्बार रुचिपूर्वक प्रति समय-खाते पीते, चलते सोते, बंठते बालते, और विचार करते हुये निरंतर श्रुतका ही अवलंबन स्वभावके लच्यसे करते हैं। उसमें कोई काल अथवा चेत्रकी मयीदा नहीं करता। उन्हें श्रुतज्ञानकी रुचि और जिज्ञासा ऐसी जम गई है कि वह कभी भी दूर नहीं हं ती। अमुक समय तक अवलंबन करके किर उसे छोड़ देनेशी बात नहीं है परंतु श्रुतज्ञानके अवलंबनसे आत्माका निर्णय करनेको कहा गया है। जिसे सच्चे तत्त्वकी रुचि है वह अन्य समस्त कार्याकी श्रीतिको गीण कर देना है।

प्रश्न -तब क्या सन्की प्रीति होने पर खाना पीना श्रीर धंधा व्या-पार इत्यादि सब छोड़ देना चाहिये ? क्या श्रुतज्ञानको सुनते ही रहना चाहिये और फिर उसे सुनकर किया क्या जाय ?

उत्तर—सन्की प्रीति होने पर तत्काल खाना पीना इत्याद सब खुट ही जाता हो सी बात नहीं है किंतु उन खोरसे मचि अवश्य ही कम ही जाती है। परमें से सुखबुद्धि उठ जाय खोर सर्वत्र एक आत्मा ही खारो हो तो निरंतर आत्माकी ही चाह स्वतः होगी, मात्र श्रुतज्ञानको सुनते ही रहता चाहिये ऐसा नहीं कहा किन्तु श्रुतज्ञानके हारा आत्माका निर्णय करना चाहिये। श्रुतके अवलंबनकी धृति लगने पर देव, गुरु, शाख्य, धर्म, निश्चय व्यवहार इत्यादि खनेक पहलुओं की बातें खातो हैं उन सब पहलुओं की जानकर एक ज्ञानस्वसावी खात्माका निश्चय करना चाहिये इसमें भगवान कैमे हैं, उनके शास्त्र केंसे हें खोर वे क्या कहते हैं? इन सबका खबलंबन यह निर्णय कराता है कि तृ ज्ञान है, खात्मा ज्ञानस्वरूप ही है, तृ ज्ञानके सिवाय दूसरा कुछ नहीं कर सकता।

इसमें यह वताया गया है कि देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं श्रीर उन देव शास्त्र गुरुको पहचान कर उनका अवलंबन लेनेवाला स्वयं क्या समस्ता होता है। तृ ज्ञान स्वभावी आह्या है तेस जानना ही स्वभाव है किसी परका कुछ करना श्रथवा पुण्य पापके भाव करना तेरा स्वरूप नहीं है। यह सब जो बतलाते हों वे सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं श्रीर इसप्रकार जो सममता है वही देव शास्त्र गुरुके श्रवलंबन से श्रुतज्ञानको सममत है किंतु जिस रागसे धर्मको मनवाते हों श्रीर शरीराश्रित किया श्रात्मा करता है यह मनवाते हों तथा जो यह कहते हों कि जड़ कर्म श्रात्माको परेशान करते हों वे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु नहीं हो सकते।

जो शरीरादि सर्व परसे भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्माका स्वरूप बताते हों और यह बताते हों कि पुल्य-पापका कर्तव्य आत्माका नहीं हैं वही सन्ना शास्त्र है, वही सन्चे देव हैं और वही सन्ने गुरु हैं। जो पुल्यसे धर्म बतलाते हैं और जो यह बतलाते हैं कि शरीरकी क्रियाका करता आत्मा है तथा जो रागसे धर्म होना बतलाते हैं वे सन कुगुरु, कुदेंव, और कुशास्त्र हैं क्योंकि वे यथावत् वस्तु स्वरूपके ज्ञाता नहीं हैं और वे विपरीत स्वरूप ही बतलाते हैं। जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा न बताये और किंचित् मात्र भी विरुद्ध बताये, वह सन्ना देव, सन्ना शास्त्र या सन्ना गुरु नहीं हो सकता।

## श्रुतज्ञानके अवलंबनका फल-आत्मानुभव है

मैं आत्मा तो ज्ञायक हूं, पुण्य पापकी वृत्तियां मेरी ज्ञेय हैं, वे मेरे ज्ञानसे भिन्न हैं। इसप्रकार पहले विकल्पके द्वारा देव, गुरु, शास्त्रके अवलंक्त समसे यथार्थ निर्णय करता है, ज्ञान स्वभावका अनुभव होनेसे पहलेकी यह बात है। जिसने स्वभावके लह्यसे अनुत अवलंबन लिया है वह अल्प कालमें हो आत्मानुभव अवश्य करेगा। पहले विकल्पमें यह निश्चय किया कि मैं परसे भिन्न हूं, पुण्य पाप भी मेरा स्वरूप नहीं है मेरे शुद्ध स्वभावके अतिरिक्त देव, गुरु, शास्त्रका भी अवलंबन परमार्थतः नहीं है। मैं तो स्वाध्योन ज्ञान स्वभाव बाला हूं इसप्रकार जिसने निर्णय किया उसे अनुभव हुये विना कदापि नहीं रह सकता। यहां प्रारंभ ही ऐसे बलपूर्वक किया है कि पीछे इटनेकी बात ही नहीं है।

पुर्य-पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ज्ञायक हूं, इसप्रकार जिसने निर्णय पूर्वक स्वीकार किया है अर्थात् उसका परिणमन पुर्य-पापकी श्रोरसे हटकर ज्ञायक स्वभावकी श्रोर गया है, उसके पुर्य पापके प्रति श्रादर नहीं रहा, इसिलये वह श्राल्प कालमें ही पुर्य पाप रहित स्वभावका निर्णय करके श्रोर उसकी स्थिरता करके वीतराग होकर पूर्ण हो जायगा । यहां पूर्णकी ही बात है । प्रारंभ श्रोर पूर्णताके बीच कोई भेद रखा ही नहीं है । जो प्रारंभ हुशा है वह पूर्णताको लह्यमें लेकर ही हुशा है । सुनानेवाले श्रीर सुनने वाले दोनोंकी पूर्णता ही है । जो पूर्ण स्वभावकी बात करते हैं वे देव, शास्त्र, गुरु तो पित्त्र ही हैं, उनके श्रवलंगनसे जिनने स्वीकार किया है वे भी पूर्ण प्यित्र हुये बिना कटापि नहीं रह सकते। पूर्णको स्वीकार करके श्राया है तो पूर्ण श्रवश्य होगा, इसप्रकार उपादान निमित्त की संधि साथ ही साथ है। सम्यग्दर्शन होने से पूर्ण...

श्रात्मानंद्रको प्रगट करनेकी पात्रताका स्वरूप कहा जाता है। तुके धर्म करना है न, तो तू श्रपनेको पहिचान। सर्व प्रथम सञ्चा निर्ण्य करनेकी बात है। धरे! तू है कौन, क्या चिएक पुण्य पापको करने वाला तू ही है, नहीं नहीं। तृ तो ज्ञानका कर्ता ज्ञान स्वभावी है। परको प्रहण करने वाला श्रथवा छोड़ने वाला नहीं है, तू तो मात्र ज्ञाता ही है। ऐमा निर्ण्य ही धर्मके प्रथम प्रारंभ (मन्यय्दरान) का उपाय है। प्रारंभमें अर्थात् सम्यय्दर्शन होनेसे पूर्व ऐसा निर्ण्य न करे तो वह पात्रतामें ही नहीं है। मेरा सहज स्वभाव जानना है इसप्रकार श्रुतके अवलंबनसे जो निर्ण्य करता है वह पात्र जीव है। जिसे पात्रता प्रगट होगई उसे अंतरंग श्रनुभव अवश्य होगा। सम्यय्दर्शन होनेसे पूर्व जिज्ञास जीव, धर्म सन्मुख हुआ जीव, सत्समागमको प्राप्त हुआ जीव श्रुतज्ञानके अवलंबनसे ज्ञान स्वभावी आत्माका निर्ण्य करता है।

मैं झान स्वभावी जाननेवाला हूँ। कहीं भी रागद्वेष करके झेयमें श्रटक जाना मेरा स्वभाव नहीं है। चाहे जो हो, मैं तो मात्र उसका झाता हूँ, मेरा हाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नहीं है जैसे मैं ज्ञानस्वभावी हूं वैसे ही जगतके सब आत्मा ज्ञान स्वभावी हैं, वे स्वयं अपने ज्ञान स्वभावका निर्णय भूले हैं इसिलये दुःखी हैं। यदि वे स्वयं निर्णय करें तो उनका दुःख दूर हो। मैं किसीके बदलनेमें समर्थ नहीं हूँ, मैं पर जीवोंके दुःखोंको दूर नहीं कर सकता। क्योंकि दुःख उनने अपनी भूलसे किया है, इसिलये वे यदि अपनी भूलको दूर करें तो उनका दुःख दूर हो सकता है। ज्ञानका स्वभाव किसी परके लद्यसे अटकना नहीं है।

पहले जो श्रुतज्ञानका अवलंबन बताया है उसमें पात्रता आ चुकी है अर्थात् श्रुतके अवलंबनसे आत्माका अव्यक्त निर्णय हो चुका है। तत्प श्रात् प्रगट अनुभव कैसे होता है ? यह अब कहते हैं।

सम्यग्दर्शनसे पूर्व श्रुतज्ञानके अवलंबनके बलसे आत्माके ज्ञान स्वभावको अव्यक्त रूपमें लदयमें लिया है। अब प्रगटरूपमें लदयमें लेते हैं, अनुभव करते हैं, आत्मसान्नात्कार अर्थात् सम्यग्दर्शन करते हैं सो कैसे? उसकी बात यहां कहते हैं। पश्चात आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये पर पदार्थकी प्रसिद्धिका कारण जो इन्द्रिय और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां हैं उनको मर्यादामें लेकर जिसने मित-ज्ञान तत्त्वको आत्मसन्मुख किया है ऐसा अप्रगटरूप निर्णय हुआ था, वह अब प्रगटरूप कार्यको लाता है जो निर्णय किया आ उसका फल प्रगट होता है।

यह निर्णय जगत्के सभी आरमा कर सकते हैं। सभी आरमा परिपूर्ण भगवान ही हैं, इसिलये सब अपने ज्ञान स्वभावका निर्णय कर सकनेमें समर्थ हैं। जो आरमाका कुछ करना चाहता है उसके वह हो सकता है। किंतु अनादि कालसे अपनी पर्वाह नहीं की। हे भाई! तू कौनसी वस्तु है यह जाने विना तू क्या करेगा? पहले इस ज्ञान स्वभावी आरमाका निर्णय करना चाहिये। यह निर्णय होने पर अव्यक्त रूपमें आरमाका लच्य हुआ किर परके लच्य और विकल्पसे

हटकर स्वका सदय प्रगटरूपमें, अनुभवरूपमें कैसे करना चाहिये ? सो बताते हैं।

श्रात्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये इन्द्रिय श्रीर मनसे जो परलच्य होता है उसे बदलकर मिल्लानको स्व में एकाम करते हुये श्रात्माका लच्य होता है श्रांग् श्रात्माकी प्रगट रूपमें प्रसिद्धि होती है। श्रात्माका प्रगट रूपमें श्रानुभव होना ही सम्यग्दर्शन है श्रीर सम्यग्दर्शन ही धर्म है। धर्मके लिये पहले क्या करना चाहिये?

यह कर्ताकर्म अधिकारकी श्रांतिम गाथा है, इस गाथामें जिज्ञासु को मार्ग बताया है। लोक कहते हैं कि श्रात्माके संबंधमें कुछ समक्तमें न श्राये तो पुष्यके शुभभाव करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर—पहले स्वभावको समभना ही धर्म है धर्मके द्वारा ही संसारका त्रांत है, शुभभावसे धर्म नहीं होता श्रीर धर्मके बिना संसारका श्रंत नहीं होता। धर्म तो श्रपना स्वभाव है, इसिलये पहले स्वभावको समझना चाहिये।

प्रश्न—स्वभाव समभमें न आये तो क्या करना चाहिये ? समभने में देर लगे और एकाध भव हो तो क्या अशुभभाव करके मर जाय ?

उत्तर—पहले तो यह हो ही नहीं सकता कि यह बात समममें न आये। समभनेमें विलंब हो तो वहां समभनेके लद्द्यसे अशुभभावको दूर करके शुभभाव करनेसे इनकार नहीं है, परंतु यह जान लेना चाहिये कि शुभभावसे धर्म नहीं होता। जबतक किसी भी जड़ वस्तुकी क्रिया और रागकी क्रियाको जीव अपनी मानता है तबतक वह यथार्थ समभके मार्ग-पर नहीं है।

सुखका मार्ग सची समभ श्रीर विकारका फल जड़ है।

यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो सममका मार्ग लिये विना न रहें। सत्य चाहिये हो, सुख चाहिये हो तो यही मार्ग है। समभनेमें भले विलंब होजाय किंतु मार्ग तो सच्ची समभका ही लेना चाहिये न? सच्ची समक्त मार्ग प्रहण करे तो सत्य समक्तमें आये बिना न रहे। यदि ऐसे मनुष्य शरीरमें और सत्समागमके योगसे भी सत्य समक्तमें न आये तो फिर सत्यका ऐसा सुयोग नहीं मिलता। जिसे यह खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहीं स्वरूपको भूल कर जाता है वह जहां जायगा वहां क्या करेगा? शांति कहां से लायेगा? आत्माकी प्रतीतिके बिना कदाचित् शुभ भाव किये हों तो भी उस शुभका फल जड़में जाता है। आत्मामें पुण्यका फल नहीं आता। जिसने आत्माकी परवाह नहीं की और यहींसे जो मूढ़ होगया है उसने यदि शुभभाव किया भी तो रजकणों का बंध हुआ और उन रजकणोंके फलमें भी उस रजकणोंका ही संयोग मिलेगा। रजकणोंका संयोग मिला तो उसमें आत्माके लिये क्या है? आत्माकी शांति तो आत्मामें है किन्तु उसकी परवाह तो की नहीं।

#### श्रसाध्य कौन हैं श्रीर शुद्धात्मा कौन हैं ?

यहीं पर जड़का लद्य करके जड़ जैसा होगया है, मरनेसे पूर्व ही अपने को भूलकर संयोग दृष्टिसे मरता है असाध्यभावसे वर्तन करता है इसिलये चैतन्य स्वरूपकी प्रतीति नहीं है। वह जीते जी असाध्य ही है। मले ही शरीर हिले डुले और बोले, किन्तु यह जड़की किया है उसका मालिक हुआ, किन्तु अंतरंगमें साध्य जो ज्ञानस्वरूप है उसकी जिसे खबर नहीं है, वह असाध्य (जीवित मुर्दा) है। वस्तुका स्वभाव यथार्थतया सम्यग्दर्शन पूर्वक जो ज्ञान है उससे न समके तो जीवको स्वरूपका किंचित् मात्र भी लाभ नहीं है। सम्यग्दर्शन और ज्ञानसे स्वरूपकी पहिचान और निर्णय करके जो स्थिर हुआ, उसीको 'शुद्ध आत्मा' का नाम प्राप्त होता है और शुद्ध आत्मा हो सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्जान है। 'में शुद्ध हूँ' ऐसा विकल्प छूटकर अकेला आत्मानुभव रह जाय सो यही सम्यग्दर्शन और सम्यग्जान हैं; सम्यग्दर्शन और सम्यग्जान कहीं आत्मासे प्रथक् नहीं है।

जिसे सत्य चाहिये हो ऐसे जिज्ञासु समभदार जीवको यदि कोई

श्चसत्य बताये तो वह श्वसत्यको स्वीकार नहीं कर लेता। जिसे सत्त्वभाव चाहिये हो वह स्वभावसे विरुद्ध भावको स्वीकार नहीं करता—उसे श्वपना नहीं मानता। वस्तुका स्वरूप शुद्ध है, उसका बराबर निर्णय किया श्रौर वृत्तिके छूट जाने पर जो श्रभेद शुद्ध धनुभव हुझा वही समयसार है श्रौर वही धर्म है। ऐसा धर्म कैसे हो धर्म करनेके लिये पहले क्या करना चाहिये? इसके संबंधमें यह कथन चल रहा है।

#### धर्मकी रुचिवाले जीव कैसे होते हैं?

धर्मके लिये सर्व प्रथम श्रुतज्ञानका अवलंबन लेकर श्रवण-मनन से ज्ञान स्वभावी आत्माका निश्चय करना कि मैं एक ज्ञान स्वभाव हूं। ज्ञानमें ज्ञानके अतिरक्त कुछ भी करने धरनेका स्वभाव नहीं है। इस प्रकार सत्को समभनेमें जो समय जाता है वह भी अनंतकालमें कभी नहीं किया गया अपूर्व अभ्यास है। जीवकी सत्की ओर रुचि होती है अर्थात् वैराग्य जागृत होता है और समस्त संसारके ओरकी रुचि उड़ जाती है। चौरासीके अवतारका त्रास अनुभव होने लगता है कि यह त्रास कैसा? स्वरूपकी प्रतीति नहीं होती और प्रतिच्चण पराश्रय भावमें लगा रहना पड़ता है, यह भी कोई मनुष्यका जीवन है! तिर्यंच इत्यादिके दुःखोंकी तो बात ही क्या, परंतु इस मानवका भी ऐसा दुःखी जीवन! और यह अंतमें स्वरूपकी प्रतीतिके बिना असाध्य होकर मरता है? इसप्रकार संसार के त्रासका अनुभव होने पर स्वरूपको समभनेकी रुचि होती है। वस्तुको समभनेके लिये जो समय जाता है वह भी ज्ञानकी किया है सत्का मार्ग है।

जिज्ञासुत्रोंको पहले ज्ञान स्वभावी त्रात्माका निर्णय करना चाहिये। मैं एक ज्ञाता हूं, मेरा स्वरूप ज्ञान है, वह जानने वाला है, पुण्य पाप कोई मेरे ज्ञानका स्वरूप नहीं है। पुण्य पापके भाव त्रथवा स्वर्ग नरकादि कोई मेरा स्वभाव नहीं है। इसप्रकार श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निर्णय करना ही प्रथम उपाय है।

#### उपादान निमित्त श्रौर कार्य कारग

सच्चे श्रुतज्ञानके अवलंबनके विना और श्रुतज्ञानसे ज्ञानस्त्रभावी आत्माका निर्णय किये विना आत्मा अनुभवमें नहीं आता। इसमें आत्मा का अनुभव करना सो कार्य है। आत्माका निर्णय उपादान कारण है और श्रुतका अवलंबन निमित्त है। श्रुतके अवलंबनसे ज्ञान स्वभावका जो निर्णय किया उसका फल उस निर्णयके अनुसार आचरण अर्थात् अनुभव करना है। आत्माका निर्णय कारण है और आत्माका अनुभव कार्य है। अर्थात् जो निर्णय करता है उसे अनुभव होता ही है।

#### श्रंतरंग श्रनुभवका उपाय श्रर्थात् ज्ञानकी क्रिया

श्रव श्रात्माका निर्ण्य करनेके बाद यह बताते हैं कि उसका प्रगट श्रनुभव कैसे करना चाहिये। निर्ण्यानुसार श्रद्धाका जी श्राचरण सो श्रनुभव है। प्रगट श्रनुभवमें शांतिका वेदन लानेके लिये श्रर्थात् श्रात्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारण को छोड देना चाहिये। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी श्रात्मा हूं इसप्रकार प्रथम निश्चय करनेके बाद श्रात्माके श्रानंदका प्रगट उपभोग करनेके लिये (वेदन-श्रनुभव करनेके लिये) पर पदार्थकी प्रसिद्धिके कारण जो इन्द्रिय श्रीर मनके द्वारा पर लह्यमें प्रवर्तमान ज्ञान है उसे श्रपनी श्रोर उन्मुख करना चाहिये। देव गुरु शास्त्र इत्यादि पर पदार्थकी श्रोरका लह्य तथा मनके श्रवलंबनसे प्रवर्तमान बुद्धि श्रर्थात् मतिज्ञानको संकुचित करके-मर्यादामें लाकर श्रपनी श्रोर ले श्राना सो श्रंतरंग श्रनुभवका पंथ है, सहज शीतल स्वरूप श्रनाकृल स्वभाव की छायामें वैठनेका प्रथम मार्ग है।

पहले आत्मा ज्ञान स्वभाव है ऐसा बराबर निश्चय करके पश्चात् प्रगट अनुभव करनेके लिये परकी आर भुकते हुये भाव जो मित और श्रुतज्ञान हैं उन्हें स्व की और एकाप्र करना चाहिये और जो ज्ञान परमें विकल्प करके अटक जाता है उसी ज्ञानको वहांसे हटाकर स्वभावकी ओर लाना चाहिये। मित और श्र तज्ञानके जो भाव हैं वे तो ज्ञानमें ही रहते हैं, परंतु पहले वे परकी श्रोर भुकते थे, परंतु श्रव उन्हें श्रात्मोन्मुख करते हुये स्वभाव की श्रोर लह्य होता है। श्रात्माके स्वभावमें एकाम होनेकी यह क्रिमिक सीढ़ियाँ हैं।

#### ज्ञानमें भव नहीं

जिसने मनके अवलंबनसे प्रवर्तमान ज्ञानको मनसे छुड़ाकर अपनी
श्रीर किया है अर्थात् जो मितज्ञान परकी श्रोर जाता था उसे मर्यादामें
लेकर श्रात्म सन्मुख किया है उसके ज्ञानमें श्रनंत संसारका नास्तिभाव
श्रीर ज्ञान स्वभावका श्रस्ति भाव है। ऐसी समक्त श्रीर ऐसा ज्ञान करनेमें
श्रनंत पुरुषार्थ है। स्वभावमें भव नहीं है इसिलये जिसके स्वभावकी श्रोर
का पुरुषार्थ जागृत हुआ है उसे भवकी शंका नहीं रहती। जहां भवकी
शंका है वहां सच्चा ज्ञान नहीं है श्रोर जहां सच्चा ज्ञान है वहां भवकी शंका
नहीं है, इसप्रकार ज्ञान श्रीर भवकी एक दूसरेमें नास्ति है।

पुरुषार्थके द्वारा सत्समागमसे मात्र ज्ञान स्वभावी आत्माका निर्णय किया, पश्चात् में श्रवंध हूं या बंध वाला हूं, शुद्ध हूं या श्रशुद्ध हूं, त्रिकाल हूं या चिर्णिक हूँ इत्यादि जो वृत्तियां उठती हैं उनमें भी श्रभी आत्म शांति नहीं हैं। वे वृत्तियां श्राकुलतामय श्रात्म शांति की विरोधिनी हैं। नय पत्तके श्रवलंबनसे होने वाले मन संबंधी श्रनेक प्रकारके जो विकल्प हैं उन्हें भी मर्यादामें लाकर श्रर्थात् उन विकल्पों को रोकनेके पुरुषार्थके द्वारा श्रुतज्ञान को भी श्रात्म सन्मुख करने पर शुद्धात्माका श्रनुभव होता है। इसप्रकार मित श्रोर श्रुतज्ञानको श्रात्म सन्मुख करना ही सन्यक्शन है। इन्द्रिय श्रोर मनके श्रवलंबनसे मितज्ञान पर लह्यमें प्रवृत्ति कर रहा था उसे तथा मनके श्रवलंबनसे श्रुतज्ञान श्रनेक प्रकारके नयपत्तोंके विकल्पमें श्रदक जाता था उसे श्रर्थात् परावलंबनसे प्रवर्तमान मितज्ञान श्रोर श्रुत ज्ञानको मर्यादामें लाकर—श्रंतरंग स्वभाव सन्मुख करके उन ज्ञानोंके द्वारा एक ज्ञान स्वभाव को पकड़कर (लह्यमें लेकर) निर्विकल्प होकर तत्काल

निज रससे ही प्रगट होने वाले शुद्धात्माका अनुभव करना सो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।

#### इसप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा है ? सो कहते हैं।

त्रादि मध्य श्रौर श्रंतसे रहित त्रिकाल एकरूप है उसमें बंध मोच नहीं है, अनाकुलता स्वरूप है। मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ ऐसे विकल्पसे होने वाली आकुलतासे रहित है। लच्यमेंसे पुरुष पापका आश्रय छूटकर मात्र श्रात्मा ही श्रनुभवरूप है, मात्र एक श्रात्मामें पुर्य-पापके कोई भाव नहीं हैं। मानों समस्त विश्वके ऊपर तैर रहा हो अर्थात् समस्त विभावोंसे प्रथक् होगया हो ऐसा चैतन्य स्वभाव प्रथक् ऋखंड प्रतिभासमय ऋनुभव होता है। श्रात्माका स्वभाव पुरुष पापके ऊपर तैरता है। तैरता है श्रर्थात् उसमें एकमेक नहीं होजाता, उसहूप नहीं हो जाता परंतु उससे अलगका अलग हो रहता है। अनंत है अर्थात् जिसके स्वभावमें कभी श्रंत नहीं है; पुण्य पाप तो श्रंतवाले हैं, ज्ञानस्वरूप श्रनंत है श्रीर विज्ञान घन है-मात्र ज्ञानका ही पिंड है। मात्र ज्ञानपिंडमें किंचित् मात्र भी रागद्वष नहीं है। श्रज्ञान भावसे राग का कर्ता था परंतु स्वभाव भावसे राग का कर्ता नहीं है। श्रखंड श्रात्म स्वभावका श्रनुभव होनेपर जो २ श्रस्थिरताके विभाव थे उन सबसे छूटकर जब यह आहमा विज्ञानघन अर्थात् जिसमें कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानका निविड़ पिंडरूप परमात्म स्वरूप समय-सार हैं उसका अनुभव करता है तब वह स्वयं सम्यग्दर्शन स्वरूप है। निश्चय स्त्रौर व्यवहार

इसमें निश्चय—व्यवहार दोनों आ जाते हैं। अखंड विज्ञानघन स्व-ह्मप ज्ञानस्वभावी जो आत्मा है सो निश्चय है और परिण्यतिको स्वभावके सन्मुख करना सो व्यवहार है। मतिश्रुतज्ञानको अपनी ओर करनेकी पुर-षार्थह्मपी जो पर्याय है सो व्यवहार है और जो अखंड आत्मस्वभाव सो निश्चय है जब मतिश्रुतज्ञानको स्व की ओर किया और आत्माका अनुभव किया उसी समय आत्मा सम्यकह्मपसे दिखाई देता है और उसकी श्रद्धा की जाती है यह सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके समयकी बात की है। सम्यग्दर्शन होने पर क्या होता है ?

सम्यदर्शन होनेपर स्वरसका अपूर्व आनंद अनुभवमें आता है। आत्माका सहज आनंद प्रगट होता है, आत्मीक आनंदका उछाल आता है अंतरंगमें आत्मशांतिका संवेदन होता है आत्माका सुख अंतरंगमें है वह अनुभवमें आता है, इस अपूर्व सुखका मार्ग सम्यदर्शन ही है 'मैं भगवान आत्मा समयसार हूँ' इसप्रकार जो निर्विकल्प शांतरस अनुभवमें आता है वही समयसार और सम्यद्शन तथा सम्यक्षान है। यहां तो सम्यद्शन और आत्मा दोनों अभेद किये गये हैं। आत्मा स्वयं सम्यद्शन स्वरूप है। वारंवार ज्ञानमें एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिये

सर्वप्रथम आत्माका निर्णय करके पश्चात् अनुभव करनेको कहा है। सर्वप्रथम जनतक यह निर्णय न हो कि मैं निश्चय ज्ञान स्वरूप हूँ श्रन्य कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है तवतक सच्चे श्रुतज्ञानको पहचान कर उसका परिचय करना चाहिये, सत् श्रुतके परिचयसे ज्ञानस्वभावी आत्मा का निर्णय करनेके बाद मति श्रुतज्ञानको उस ज्ञान स्वभावको छोर भुकाने। का प्रयत्न करना चाहिये तथा निर्विकल्प होनेका पुरुषार्थ करना चाहिये यही पहला श्रर्थात् सम्यक्त्वका मार्ग है। इसमें तो बारंबार ज्ञानमें एकाम्रताका श्रभ्यास ही करना है बाह्य कुछ नहीं करना है किन्तु ज्ञानमें ही समभ श्रौर एकात्रताका प्रयास करना है। ज्ञानमें अभ्यास करते २ जहां एकाप्र हुआ वहां उसी समय सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके रूपमें यह आतमा प्रगट होता है, यही जन्म मरणको दूर करनेका उपाय है। मात्र ज्ञायक स्वभाव है, उसमें अन्य कुछ करनेका स्वभाव नहीं है। निर्विकल्प अनुभव होनेसे पूर्व ऐसा निश्चय करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कुछ माने व्यवहारसे भी आत्माका निश्चय नहीं है। अनंत उपवास करे तो श्रात्माका ज्ञान नहीं होता। बाहर दौड़ धूप करे तो उससे भी ज्ञान नहीं होता किन्तु ज्ञान स्वभावकी पकड़से ही ज्ञान होता है। आत्माकी स्रोर

तद्य और श्रद्धा किये विना सम्यग्दर्शन-सम्यग्झान कहांसे हो सकता है ? पहले देवशास्त्रगुरूके निमित्तोंसे अनेक प्रकार श्रुतज्ञानको जाने और उसमेंसे एक आत्माको पहिचाने, किर उसका लद्द्य करके प्रगट अनुभव करनेके सिये मितश्रुतज्ञानसे बाहर भुकती हुई पर्यायोंको स्वसन्मुख करनेपर तत्काल निर्विकल्प निज्ञ स्वभावरस आनंदका अनुभव होता है। आत्मा जिस समय परमात्म स्वरूपका दर्शन करता है उसी समय स्वयं सम्यग्दर्शन-रूप प्रगट होता है। जिसे आत्माकी प्रतीति होगई उसे बादमें विकल्प उठता है तब भी जो आत्मदर्शन होगया है उसकी प्रतीति तो रहती ही है अर्थात् आत्मानुभव होनेके बाद विकल्प उठनेसे सम्यग्दर्शन चला नहीं जाता। किसी वेप या मर्यादामें सम्यग्दर्शन नहीं है, किंतु स्वरूप ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।

सम्यादर्शनसे ज्ञान स्वभावी आत्माका निश्चय करनेके बाद भी शुभभाव आते तो हैं परन्तु आत्महित ज्ञान स्वभावका निश्चय करनेसे ही होता है। जैसे २ ज्ञान स्वभावकी हदता बढ़ती जाती है वैसे २ शुभभाव भी दूर होते जाते हैं। बाह्य लह्यसे जो वेदन होता है वह सब दु:खरूप है। आत्मा आंतरिक शांतरसकी ही मूर्ति है, उसके लह्यसे जो वेदन होता है वही सुख है। सम्यादर्शन आत्माका गुण है; गुण गुणीसे प्रथक् नहीं होता। एक अखंड प्रतिभासमय आत्माका अनुभव ही सम्यादर्शन है। अंतिम अनुरोध

श्रात्म कल्याग्यका यह छोटेसे छोटा (जो सबसे हो सकता है) उपाय है। श्रान्य सब उपायोंको छोड़कर इसीको करना है। बाह्यमें हितका साधन लेशमात्र भी नहीं है। सत्समागमसे एक श्रात्माका ही निश्चय करना चाहिये। वास्तविक तत्त्वकी श्रद्धाके विना आंतरिक संवेदनका श्रानन्द नहीं जमता। पहले श्रंतरंगसे सत्की स्वीकृति श्राये विना सत् स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता और सत् स्वरूपका ज्ञान हुये विना भववंधनकी बेड़ी नहीं दूट सकती और भवबंधनके श्रंतसे रहित जीवन किस कामका? भवके

श्रंतकी श्रद्धाके विना कदाचित् पुण्य करे तो उसका फल राजपद श्रथवा इन्द्रपद हो सकता है परंतु उससे श्रात्माको क्या लाभ है ? श्रात्माकी प्रतीति के विना यह पुण्य श्रौर यह इन्द्रपद सब व्यर्थ हो हैं, उसमें श्रात्म शांतिका श्रंश भी नहीं है इसलिये पहले श्रुतज्ञानके द्वारा ज्ञान स्वभावका दृढ़ निश्चय करनेपर प्रतीतिमें भवकी शंका ही नहीं रहती श्रौर जितनी ज्ञानकी दृढ़ता होती है उतनी शांति बढ़ती जाती है।

भाई ! तू कैसा है, तेरी प्रभुताकी महिमा कैसी है इसे तूने नहीं जाना । तू अपनी प्रभुताकी भानके विना बाहर जिस तिसके गीत गाया करे तो इससे तुक्ते अपनी प्रभुताका लाभ नहीं होगा । परके गीत तो गाये परंतु अपने गीत नहीं गाये । भगवानकी प्रतिमाके समन्न कह कि 'हे नाथ ! हे भगवान ! आप अनंत ज्ञानके धनी हो' वहां सामनेसे भी यही प्रति ध्वनि हो कि 'हे नाथ ! हे भगवान ! आप अनंत ज्ञानके धनी हो' तभी तो अंतरंगमें पहचान करके अपनेको समम्तेगा । विना पहचानके अंतरंगमें सची प्रतिध्वनि जागृत नहीं हो सकती ।

शुद्धात्मस्वरूपका संवेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, अनुभव कहो या साद्धात्कार कहो—जो भो कहो वह एक आत्मा ही है। अधिक क्या कहा जाय? जो कुछ है वह एक आत्मा ही है। उसीको भिन्न भिन्न नामसे कहा जाता है। केवलीपद, सिद्धपद अथवा साधुपद यह सब एक आत्मामें ही समा जाते हैं। समाधि मरण, आराधना इत्यादि नाम भी स्वरूपकी स्थिरता ही है। इसप्रकार आत्मस्वरूपकी समभ ही सम्य-ग्दर्शन है, और यह सम्यग्दर्शन ही सर्वधर्मका मूल है। सम्यग्दर्शन ही आत्माका धर्म है।

# २६ एकबार भी जो मिथ्यात्वका त्याग करे तो जरूर मोच्च पावे।

प्रश्न--- यह जीव जैनका नामधारी त्यागी साधु अनंतवार हुआ। फिर भी उसे अभी तक मोच्च क्यों नहीं हुआ। १

उत्तर—जैनका नामघारी त्यागी साधु श्रनंतबार हुआ यह बात ठीक है, किन्तु श्रंतरंगमें मिथ्यात्वरूप महापापका त्याग एकवार भी नहीं किया इसिंतचे उसका संसार बना हुआ है, क्योंकि संसारका कारण मिथ्यात्व ही हैं!

प्रश्न-तो फिर त्यागी साधु हुआ उसका फल क्या ?

उत्तर—बाह्यमें जो पर द्रव्यका त्याग हुआ उसका फल आत्माको नहीं होता परंतु "मैं इस परद्रव्यको छोडूं" यह माने तो ऐसी परद्रव्यकी कर्तृ त्व बुद्धिका महापाप आत्माको होता है और उसका फल संसार हो है। यदि कदाचित् कोई जीव बाहरसे त्यागी न दिखाई दे परंतु यदि उसने सच्ची समभके द्वारा अंतरंगमें पर द्रव्यकी कर्तृ त्व बुद्धिका अनंत पाप त्याग दिया हो तो वह धर्मी है और उसके उस त्यागका फल मोच है। पहलेके नामधारी साधुकी अपेचा दूसरा मिथ्यात्वका त्यागी अनंत गुना उत्तम है। पहलेको मिथ्यात्वका अत्याग होनेसे वह संसारमें परिश्रमण करेगा और दूसरेको मिथ्यात्वका त्याग होनेसे वह अल्पकालमें अवश्य मोच जायगा।

प्रश्न — तत्र क्या हमें त्याग नहीं करना चाहिये ?

उत्तर—इस प्रश्नका उत्तर उपरोक्त कथनमें आगया है। 'त्याग नहीं करना चाहिये' यह बात उपरोक्त कथनमें कहीं भी नहीं है प्रत्युत इस कथनमें यह बताया है कि त्यागका फल मोन्न और अत्यागका फल संसार किन्तु त्याग किसका ? भिथ्यात्वका या परवस्तुका ? भिथ्यात्वके ही त्यागका फल मोन्न है, परवस्तुका प्रहण अथवा त्याग कोई कर ही नहीं सकता तब फिर परवस्तुके त्यागका प्रश्न कहांसे उठ सकता है। बाह्यमें जो परद्रव्यका त्याग हुआ उसका फल आत्माको नहीं है। पहले यथार्थ ज्ञानके द्वारा पर द्रव्यमें कर्नु त्वकी बुद्धिको छोड़ कर उस समक्रमें ही अनंत पर द्रव्यके स्वामित्वका त्याग होता है। परमें कर्नु त्वकी मान्यताका त्याग करने वाद जिस जिस प्रकारके राग भावका त्याग करता है उस उस

प्रकारके बाह्य निमित्त स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बाह्य निमित्तोंके दूर होजाने का फल त्रात्माको नहीं मिलता, किन्तु भीतर जो राग भावका त्याग किया उस त्यागका फल त्रात्माको मिलता है।

इससे स्पष्टतया यह निश्चय होता है कि सर्व प्रथम 'कोई पर द्रव्य मेरा नहीं है और मैं किसी परद्रव्यका कर्ता नहीं हूं' इसप्रकार दृष्टिमें (अभिप्रायमें, मान्यतामें) सर्व परद्रव्यके स्वामित्वका त्याग हो जाना चाहिये जब ऐसी दृष्टि होती है तभी त्यागका प्रारंभ होता है अर्थात् सर्व प्रथम मिथ्यात्वका ही त्याग होता है। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होती और मिथ्यात्वका त्याग नहीं होता तबतक किंचित् मात्र भी सच्चा त्याग नहीं होता और सच्ची दृष्टि पूर्वक मिथ्यात्वका त्याग करनेके बाद कमशः उयों उयों स्वरूपकी स्थिरताके द्वारा रागका त्याग करनेके बाद कमशः उयों उयों स्वरूपकी स्थिरताके द्वारा रागका त्याग करता है त्यों त्यों उसके अनुसार बाह्य संयोग स्वयं छूटते जाते हैं परद्रव्य पर आत्माका पुरुषार्थ नहीं चलता इसलिये परद्रव्यका ग्रहण्य-त्याग आत्माके नहीं है किन्तु अपने भाव पर अपना पुरुषार्थ चल सकता है और अपने भावका ही फल आत्माको है।

ज्ञानो कहते हैं कि सर्व प्रथम पुरुषार्थ के द्वारा यथार्थ ज्ञान करके मिथ्यात्व भावको छोड़ो यही मोज्ञका कारण है।

# अमृत पान करो !

श्री त्राचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! तुम इस सम्यग्दर्शन रूपी त्रमृतको पियो । यह सम्यग्दर्शन त्रजुपम सुख का भंडार है-सर्व कल्याणका बीज है त्र्योर संसार समुद्रसे पार उत्तरनेके लिये जहाज है; एक मात्र भव्य जीव ही उसे प्राप्त कर सकते हैं । पापरूपी वृत्तको काटनेके लिये यह कुल्हाड़ीके समान है । पवित्र तीर्थोंमें यही एक पवित्र तीर्थ है त्र्योर मिथ्यात्वका नाशक है ।

THE THE PARTY OF T

# (२७) अपूर्व-पुरुषार्थ

जिसने सम्यक्दर्शन प्रगट करनेका-पूर्वमें कभी नहीं किया ऐसा—
अनंत सम्यक्पुरुपार्थ करके सम्यग्दर्शन प्रगट किया है और इसप्रकार संपूर्ण स्वरूपका साधक हुआ है वह जीव किसी भी संयोगमें, भयसे, लजासे, लालचसे अथवा किसी भी कारणसे असत्को पोषण नहीं ही देता ........ इसके लिये कदाचित् किसी समय देह छूटने तककी भी प्रतिकूलता आजाये तो भी वह सत्से च्युत नहीं होता— असत्का कभी आदर नहीं करता। स्वरूपके साधक निःशंक और निडर होते हैं। सत् स्वरूपकी श्रद्धाके बलमें और सत्के माइात्म्यके निकट उन्हें किसी प्रकार की प्रतिकूलता आयी कहलाये; परन्तु जो प्रतिकृण सत्में विशेष विशेष हद्रता कर रहे हैं उन्हें तो अपने असीम पुरुषार्थके निकट जगतमें कोई भी प्रतिकूलता ही नहीं है। वे तो परिपूर्ण सत् स्वरूपके साथ अभेद हो गये हैं—उन्हें डिगानेके लिये त्रिलोकमें कीन समर्थ है ? अहो ! धन्य है ऐसे स्वरूपके साधकोंको !!

# सम्यवत्वकी स्राराधना

ज्ञान, चारित्र और तप इन तीनों गुणोंको उज्ज्वल करने वाली—ऐसी यह सम्यक् श्रद्धा प्रधान आराधना है। शेप तीन आराधनाएँ एक सम्यक्त्वकी विद्यमानतामें ही आराधक भावसे वर्तती हैं। इसप्रकार सम्यक्त्वकी अकथ्य, अपूर्व महिमा जानकर इस पवित्र कल्याण मूर्तिहर सम्यक्शंनको इस अनंतानंत दुःख रूप-ऐसे अनादि संसारकी आत्यंतिक निवृत्तिके अर्थ हे भव्यो! तुम भक्तिपूर्वक अंगोकार करो! प्रति समय आराधो!"

# (२८) श्रद्धा-ज्ञान श्रीर चारित्रकी भिन्न भिन्न श्रपेत्तायें

सम्यग्दर्शन की परम महिमा है। दृष्टिकी महिमा बतानेके लिये सम्यग्दृष्टिके भोगको भी निर्जराका कारण कहा है। समयसार गाथा १६३ में कहा है कि सम्यग्दृष्टि जीव जिन इंद्रियोंके द्वारा चेतन तथा अचेतन दृष्ट्यका उपभोग करता है वह सब निर्जराका निमित्त है और उसीमें मोच अधिकारमें छुट्टे गुणस्थानमें मुनिके जो प्रतिक्रमणादिकी शुभवृत्ति उद्भूत होती है उसे विप कुम्भ कहा है। सम्यग्दृष्टिकी अशुभ भावनाको निर्जराका कारण और मुनिकी शुभभावनाको विप कहा है। इसका समन्वय क्यों कर हो सकता है।

जहां सम्यग्हिष्ठे भोगकी निर्जराका कारण कहा है वहां यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि भोग अच्छे हैं किंतु वहां दृष्टिकी महिमा बताई है। अवंध स्वभावकी दृष्टिका बल वंधको स्वीकार नहीं करता उसकी महिमा बताई गई है अर्थात् दृष्टिका अपेतासे वह बात कही है। जहां मुनिकी त्रतादि की शुभ भावनाको विष कहा है वहां चारित्रकी अपेत्तासे कथन है। हे मुनि! तृने शुद्धात्म चारित्र अंगोकार किया है; परम केवलज्ञानकी उत्कृष्ट साधक दशा प्राप्त की है और अब जो त्रतादिकी वृत्ति उत्पन्न होती है वह तेरे शुद्धात्म चारित्रको और केवलज्ञानको रोकनेवाली है इसलिये वह विष है।

सम्यग्दृष्टिके स्वभाव दृष्टिका जो बल है वह निर्जराका कारण है और वह दृष्टिमें बंधको अपना स्वरूप नहीं मानता, स्वयं रागका कर्ता नहीं होता, इसिलये उसे अबंध कहा है, परंतु चारित्रकी अपेद्यासे तो उसके बंधन है। यदि भोगसे निर्जरा होती हो तो अधिक भोगसे अधिक निर्जरा होनी चाहिये किंतु ऐसा तो नहीं होता। सम्यग्दृष्टिके जो रागवृत्ति उत्पन्न होती है उसे दृष्टिकी अपेत्वासे वह अपनी नहीं मानता। ज्ञानकी अपेत्वासे वह यह जानता है कि 'अपने पुरुषार्थकी अशक्तिके कारण राग होता है' और चारित्रकी अपेत्वासे उस रागको विष मानता है, दुःख-दुःख मालूम होता है। इसप्रकार दर्शन-ज्ञान और चारित्रमें से जब दर्शनकी मुख्यतासे बात चल रही हो तब सम्यग्दृष्टिके भोगको भी निर्जराका कारण कहा जाता है। स्वभाव दृष्टिके बलसे प्रति समय उसकी पर्याय निर्मल होती जाती है अर्थात् वह प्रतित्तरण मुक्त ही होता जाता है। जो राग होता है उसे जानता तो है किंतु स्वभावमें उसे अस्तिक्त नहीं मानता और इस मान्यताके बल-पर ही रागका सर्वथा अभाव करता है। इसलिये सञ्ची दृष्टिकी अपार महिमा है।

सबी श्रद्धा होनेपर भी जो राग होता है वह राग चारित्रको हानि पहुँचाता है परन्तु सबी श्रद्धाको हानि नहीं करता, इसिलये श्रद्धाकी श्रपेचा से तो सम्यग्दृष्टिके जो राग होता है वह बंधका कारण नहीं, किंतु निर्जरा का ही कारण है—ऐसा कहा जाता है। किन्तु श्रद्धाके साथ चारित्रकी श्रपेचाको भूल नहीं जाना चाहिये।

चारित्रकी अपेद्यासे छठे गुणस्थानवर्ती मुनिकी शुभ वृत्तिको भी विष कहा है तब फिर सम्यग्दृष्टिके भोगके अशुभभावकी तो बात ही क्या है ? आहो ! परम शुद्ध स्वभावके भानमें मुनिकी शुभ वृत्तिको भी जो विष मानता है वह अशुभ भावको क्यों कर भला मान सकता है ? जो स्वभावके भानमें शुभवृत्तिको भी विष मानता है वह जीव म्वभावके वलसे शुभ वृत्ति को तोड़कर पूर्ण शुद्धता प्रगट करेगा, परन्तु वह अशुभको तो करावि आदरणीय नहीं मानेगा।

सम्यग्दृष्टि जीव श्रद्धाकी अपेचासे तो अपनेको संपूर्ण परमात्मा ही

मानता है तथापि चारित्रकी अपेत्तासे अपूर्ण पर्याय होनेसे तृगातुल्य मानता है, अर्थात् वह यह जानकर कि अभी अनंत अपूर्णता विद्यमान है, स्वभावकी स्थिरताके प्रयक्षये उसे टालना चाहता है। ज्ञानकी अपेत्तासे जितना राग है उसका सम्यग्दृष्टि ज्ञाता है किंतु रागको निर्जरा अथवा मोत्त का कारण नहीं मानता और ज्यों ज्यों पर्यायकी शुद्धता बढ़ानेपर राग दूर होता जाता है त्यों त्यों उसका ज्ञान करता है। इसप्रकार श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनोंकी अपेत्तासे इस स्वरूपको समक्षना चाहिये।

# कौन प्रशंसनीय है ?

इस जगतमें जो आतमा निर्मल सम्यग्दर्शनमें अपनी वृद्धि निश्चल रखता है वह, कदाचित् पूर्व पाप कर्मके उदयसे दुःखी भी हो और अकेला भी हो तथापि, वास्तवमें प्रशंसनीय है। और इससे विपरीत, जो जीव अत्यंत आनंदके देने वाले—ऐसे सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयसे बाह्य है और मिथ्यामार्गमें स्थित है—ऐसे मिथ्यादृष्टि मनुष्य भले ही अनेक हों और वर्त-मानमें शुभकर्मके उदयसे प्रसन्न हों तथापि वे प्रशंसनीय नहीं हैं। इसिलये भव्यजीवोंको सम्यग्दर्शन धारण करनेका निरंतर प्रयत्न करना चाहिये।

[ पद्मनन्दि—देशव्रतोद्योतन अ॰ २ ]

# (२६) सम्यग्दर्शन-धर्म

सम्यग्दर्शन क्या है श्रीर उसका श्रवलंबन क्या है ?

सम्यादर्शन श्रापने श्रातमाके श्रद्धा गुणकी निर्विकारी पर्याय है। श्रापंड श्रातमाके लह्यसे सम्यादर्शन प्रगट होता है, सम्यादर्शनको किसी विकल्पका श्रवलंबन नहीं है किन्तु निर्विकल्प स्वभावके श्रवलंबनसे सम्यादर्शन प्रगट होता है। यह सम्यादर्शन ही श्रात्माके सर्व सुखका कारण है। 'मैं ज्ञानस्वरूप श्रात्मा हूं. बंध रहित हूँ' ऐसा विकल्प करना सो भी शुभराग है, उस शुभरागका श्रवलंबन भी सम्यादर्शनके नहीं है उस शुभ विकल्प को उल्लंबन करने पर सम्यादर्शन प्रगट होता है। सम्यादर्शन स्वयं राग श्रीर विकल्प रहित निर्मल गुण है उसके किसी विकारका श्रवलंबन नहीं है किन्तु समूचे श्रात्माका श्रवलंबन है वह समूचे श्रात्माको स्वीकार करता है।

एकबार विकल्प रहित होकर अग्वंड ज्ञायक स्वभाव को लहयमें लिया कि सम्यक् प्रतीति हुई। अग्वंड स्वभावका लहय ही स्वरूपकी सिद्धिके लिये कार्यकारी है अग्वंड सत्यस्वरूपको जाने विना-अद्धा किये बिना 'में ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, अबद्ध रप्रष्ट हूं' इत्यादि विकल्प भी स्वरूपकी शुद्धिके लिये कार्यकारी नहीं है। एकबार अग्वंड ज्ञायक स्वभावका लहय करने के बाद जो वृत्तियां उठती हैं वे वृत्तियां अस्थिरताका कार्य करती हैं परंतु वे स्वरूपको रोकने के लिये समर्थ नहीं हैं क्योंकि अद्धामें तो वृत्ति-विकल्प रहित स्वरूप है इसलिये जो वृत्ति उठती है वह अद्धाको नहीं बदल सकती है जो विकल्पमें ही अटक जाता है वह मिथ्यादृष्टि है विकल्प रहित हो कर अभेदका अनुभव करना सो सम्यग्दर्शन है और यही समयसार है। यही बात निम्नलिखित गाथामें कही है:—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जागा गाय पक्खं। पक्रवाति क्वंतो पुण भएगादि जो सो समयसारी ॥१४२॥ 'श्रात्मा कर्मसे बद्ध है या श्रबद्ध' इस प्रकार दो भेदोंके विचारमें लगना सो नयका पक्ष है। 'मैं आत्मा हूं, परसे भिष्म हूं' इसप्रकारका विकल्प भी राग है। इस रागकी वृत्तिको-नयके पक्षको उल्लंघन करे ता सम्य-ग्दर्शन प्रगट हो।

'मैं बंबा हुआ हूं अथवा मैं बंध रहित मुक्त हूं' इसप्रकारकी विचार श्रेणीको उल्लंघन करके जो आत्माका अनुभव करता है सो सम्यग्दृष्टि है और वही समयसार अर्थात शुद्धात्मा है। मैं श्रबंध हूं-बंध मेरा स्वरूप नहीं है इसप्रकारके भंगकी विचार श्रेणीके कार्यमें जो लगता है वह अज्ञानी है और उस भंगके विचारको उल्लंघन करके अभंगस्वरूपको स्पर्श करना [अनुभव करना] सो प्रथम आत्मधर्म अर्थात् सम्यग्दर्शन है। मैं पराश्रय रहित अबंध शुद्ध हूं' ऐसे निश्चयनयके पत्तका जो विकल्प है सो राग है और उस रागमें जो अटक जाता है (रागको हो सम्यग्दर्शन मानले किन्तु राग रहित स्वरूपका श्रनुभव न करे) वह मिथ्यादृष्टि है।

मेदका विकल्प उठता तो है तथापि उससे सम्यग्दर्शन नहीं होता

अनादि कालसे आत्म स्वरूपका अनुभव नहीं है, परिचय नहीं है, इसलिये आत्मानुभव करनेसे पूर्व तरसंबंधी विकल्प घठे विना नहीं रहते। अनादि कालसे आत्माका अनुभव नहीं है इसिये वृत्तियोंका उत्थान होता है कि—में आत्मा कर्मके संबंधसे युक्त हूं अथवा कर्मके संबंध से रहित हूं इसप्रकार दो नयोंके दो विकल्प उठते हैं परंतु 'कर्मके संबंध से युक्त हूं अथवा कर्मके संबंध रहित हूं अर्थात् बद्ध हूं या अबद्ध हूं' ऐसे दो प्रकारके भेदका भी एक स्वरूपमें कहां अवकाश है ? स्वरूप तो नय पक्त अपेनाओंसे परे है, एक प्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारकी अपेनाओं नहीं हैं। मैं शुभाशुभभावसे रहित हूं इसप्रकारके विचारमें लगना भी एक पच्च है, इससे भी उसपार स्वरूप है, स्वरूप तो पच्चातिकांत है यही सम्यग्दर्शन का विषय है अर्थात् इसीके सद्धांसे सम्यग्दर्शनका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

सम्यग्दर्शनका स्वरूप क्या है, देहकी किसी कियासे सम्यग्दर्शन नहीं होता, जड़कमें से नहीं होता, अशुभराग अथवा शुभरागके लह्यसे भी सम्यग्दर्शन नहीं होता और 'मैं पुण्य पापके परिणामों से रहित कायक स्वरूप हूँ' ऐसा विचार भी स्वरूपका अनुभव कराने के लिये समर्थ नहीं है। 'मैं ज्ञायक हूँ' इसप्रकार के विचार में जो अटका सो वह भेर के विचार में अटक गया किन्तु स्वरूप तो ज्ञाता हुए। है उसका अनुभव ही सम्यग्दर्शन है। भेदके विचार में अटक जाना सम्यग्दर्शनका स्वरूप नहीं है।

जो वस्तु है वह अपने आप पिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है आत्मा का स्वभाव परकी अपेद्धासे रहित एकरूप है कर्मोंके सम्बन्धसे युक्त हूं अथवा कर्मोंके संबंधसे रहित हूं, इसप्रकारकी अपेद्धाओं से उस स्वभावका ल्रह्य नहीं होता। यद्यपि आत्मस्वभाव तो अवंध ही है परंतु 'में अवंध हूं' इसप्रकारके विकल्पको भी छोड़ कर निर्विकल्प ज्ञातादृष्टा निरपेद्ध स्वभावका ल्रह्य करते ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है।

हे प्रभु! तेरी प्रभुताकी महिमा श्रंतरंगमें परिपूर्ण है अनादिकालसे उसकी सम्यक् प्रतीतिके बिना उसका अनुभव नहीं होता। अनादिकालसे पर लच्य किया है किन्तु स्वभावका लच्य नहीं किया है। शरीरादिमें तेरा सुख नहीं है, शुभरागमें तेरा सुख नहीं है और 'शुभरागरहित मेरा स्वरूप है' इसप्रकारके भेद विचारमें भी तेरा सुख नहीं है इसिलये उस भेदके विचारमें अटक जाना भी श्रज्ञानीका कार्य है और उस नय पत्तके भेदका लच्य छोड़कर श्रभेद ज्ञाता स्वभावका लच्य करना सो सम्यग्दर्शन है और उसीमें सुख है। श्रभेदस्वभावका लच्य कहो, ज्ञातास्वरूपका श्रनुभव कहो, सुख कहो, धर्म कहो श्रथवा सम्यग्दर्शन कहो वह सब यही है।

विकल्प रखकर स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता। अखंडानंद अभेद आत्माका लच्य नयके द्वारा नहीं होता। कोई किसी महलमें जानेके लिये चाहे जितनी तेजीसे मोटर दौढ़ाये किन्तु वह महलके दरवाजे तक ही जा सकती है, मोटरके साथ महलके अंदर कमरेमें नहीं घुसा जा सकता। मोटर चाहे जहांतक भीतर ले जाय किंतु श्रंतमें तो मोटरसे उतरकर स्वयं ही भीतर जाना पड़ता है, इमोप्रकार नयपक्षके विकल्पोंवाली मोटर चाहे जितनी दौड़ाये 'मैं झायक हूं, श्रभेद हूँ, शुद्ध हूं' ऐसे विकल्प करे तो भी स्वरूपके श्रांगन तक ही जाया जा सकता है किंतु स्वरूपानुभव करते समय तो वे सब विकल्प छोड़ देने ही पड़ते हैं। विकल्प रखकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता। नय पक्षका ज्ञान उस स्वरूपके श्रांगनमें श्रानेके लिये श्राव-श्यक है।

"मैं स्वाधीन झान स्वरूपी आत्मा हूँ, कर्म जड़ हैं, जड़ कर्म मेरे स्वरूपको नहीं रोक सकते, मैं विकार करूं तो कर्मोंको निमित्त कहा जा सकता है, किन्तु कर्म मुक्ते विकार नहीं कराते क्योंकि दोनों द्रव्य मिन्न हैं, वे कोई एक दूसरेका छुछ नहीं करते, मैं जड़का छुछ नहीं करता और जड़ मेरा छुछ नहीं करता, जो राग-द्रेष हाता है उसे कर्म नहीं कराता तथा वह पर वस्तुमें नहीं होता किंतु मेरी अवस्थामें होता है, वह रागद्रेष मेरा स्वमाव नहीं है, निश्चयसे मेरा स्वभाव राग रहित झान स्वरूप है" इसप्रकार सभी पहलुओं का (नयोंका) झान पहले करना चाहिये किंतु जबतक इतना करता है तवतक भी भेदका लह्य है। भेदके लह्यसे अभेद आत्म स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता तथापि पहले उन भेदोंको जानना चाहिये, जब इतना जानले तब समम्मना चाहिये कि वह स्वरूपके आंगन तक आया है बादमें जब अभेदका कच्च करता है तव मेदका लह्य छुट जाता है और स्वरूपका अनुभव होता है अर्थात् अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। इसपकार यद्यपि स्वरूपोन्मुख होने से पूर्व नयपज्ञके विचार होते तो हैं परंतु वे नयपज्ञके कोई भी विचार स्वरूपतानुभव में सहायक तक नहीं होते।

### सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का संबंध किसके साथ है ?

सम्यादर्शन निर्विकल्प सामान्य गुण है उसका मात्र निश्चय— असंड स्वभावके साथ ही संबंध है असंड द्रव्य जो भंग-भेद रहित है वहीं सम्यादर्शनको मान्य है। सम्यादर्शन पर्यायको स्वीकार नहीं करता किन्तु सम्यादर्शनके साथ जो सम्याहान रहता है उसका संबंध निश्चय-व्यवहार दोनोंके साथ है। द्यर्थात् निश्चय-द्यखंड स्वभावको तथा व्यवहारमें पर्याय के जो भंग-भेद होते हैं उन सबको सम्याहान जान लेता है।

सम्यादर्शन एक निर्मल पर्याय है किन्तु सम्यादर्शन स्वयं अपनेको यह नहीं जानता कि मैं एक निर्मल पर्याय हूँ। सम्यादर्शनका एक ही विषय अखंड द्रव्य है, पर्याय सम्यादर्शनका विषय नहीं है।

प्रश्न-सम्यग्दर्शनका विषय अखंड है और वह पर्यायको स्वीकार नहीं करता तब फिर सम्यग्दर्शनके समय पर्याय कहां चली गई? सम्य-ग्दर्शन स्वयं पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्यसे भिन्न हो गई?

वतर—सम्यादर्शनका विषय तो अखंड द्रव्य ही है। सम्यादर्शनके विषयमें द्रव्य गुगा पर्यायका मेद नहीं है। द्रव्य गुगा पर्यायसे अभिन्न वस्तु हो सम्यादर्शनको मान्य है (अभेद वस्तुका लह्य करने पर जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह सामान्य वस्तुके साथ अभेद हो जाती है) सम्यादर्शनरूप जो पर्याय है उसे भी सम्यादर्शन स्वीकार नहीं करता एक समय में अभेद परिपूर्ण द्रव्य हो सम्यादर्शनको मान्य है, मात्र आत्मा तो सम्यादर्शनको प्रतितिमें लेता है किन्तु सम्यादर्शनके साथ प्रगट होनेवाला सम्यादर्शनको प्रतितिमें लेता है किन्तु सम्यादर्शनके साथ प्रगट होनेवाला सम्यादर्शनको भी जानता है। सम्याद्शान ही है।

#### अद्भा और ज्ञान कव सम्यक् हुये ?

उदय, उपराम, चयोपराम श्रथवा चायिक भाव इत्यादि कोई भी सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है क्योंकि वे सब पर्याये हैं। सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है क्योंकि वे सब पर्याये हैं। सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है। पर्यायको सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, मात्र वस्तुका जब लच्य किया तब श्रद्धा सम्यक् हुई परंतु ज्ञान सम्यक् कव हुआ ? ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विशेष सबको जानना है जब ज्ञानने सारे द्रव्यको, प्रगट पर्यायको श्रीर विकारको तद्वस्थ जानकर इस प्रकारका विवेक किया कि 'जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हूँ श्रीर जो विकार

है सो मैं नहीं हूँ तब वह सम्यक् हुआ। सम्यक् बान सम्यग्दर्शन रूप प्रायको और सम्यग्दर्शन की विषयभूत परिपूर्ण वस्तुको तथा अवस्थाकी कमोको तदवस्थ जानता है, ब्रानमें अवस्थाकी स्वीकृति है। इसप्रकार सम्यग्दर्शन तो एक निश्चयको हो (अभेद स्वरूप को हो) स्वीकार करता है और सम्यग्दर्शन का अविनाभावी (साथ ही रहने वाला) सम्यग्द्रान निश्चय और व्यवहार दोनों को बराबर जानकर विवेक करता है। यदि निश्चय व्यवहार दोनों को न जाने तो ज्ञान प्रमाण (सम्यक्) नहीं हो सकता। यदि व्यवहारको लच्य करे तो दृष्टि खोटी (विपरीत) ठहरती है और जो व्यवहारको जाने ही नहीं तो झान मिथ्या ठहरता है। ज्ञान निश्चय व्यवहारका विवेक करता है इसिलये वह सम्यक् है (समीचीन है) और दृष्टि व्यवहारके लच्यको छोड़ कर निश्चयको स्वीकार करे तो सम्यक् है।

सम्यग्दर्शनका विषय क्या है? श्रीर मोत्तका परमार्थ कारण कौन है?

सम्यग्दर्शनके विषयमें मोत्तपर्याय और द्रव्यसे भेद ही नहीं है, द्रव्य हो परिपूर्ण है वह सम्यग्दर्शनको मान्य है। बंध मोत्त भी सम्यग्दर्शन को मान्य नहीं बंध-मोत्तकी पर्याय, साधकदशाका भंगभेद इन सभीको सम्यग्डान जानता है।

सम्यादर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, वही मोत्तका परमार्थ कारण है। पंच महाव्रतादिको अथवा विकल्पको मोत्तका कारण कहना सो स्थूल व्यवहार है और सम्यादर्शन ज्ञान चारित्ररूप साधक अवस्थाको मोत्तका कारण कहना सो भी व्यवहार है क्योंकि उस साधक अवस्थाका भो जब अभाव होता है तब मोत्त दशा प्रगट होती है। अर्थात् वह अभावरूप कारण है इसिंक्ये व्यवहार है।

त्रिकान अखंड वस्तु ही निश्चय मोझका कारण है किंतु पर-मार्थतः तो बस्तुमें कारण कार्यका भेद भी नहीं है, कार्य कारणका भेद भी व्यवहार है। एक अखंड वस्तुमें कार्य कारणके भेदके विचारसे विकल्प होता है इसिलये वह भी व्यवहार है। तथापि व्यवहारसे भी कार्य कारण भेद है अवश्य। यदि कार्य कारण भेद सर्वथा न हों तो मोत्तदशाको प्रगट करनेके लिये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिये अवश्थामें साधक साध्य का भेद है, परन्तु अभेदके लह्यके समय व्यवहारका कह्य नहीं होता क्योंकि व्यवहारके लह्यमें भेद होता है और भेदके लह्यमें परमार्थ-अभेद स्वरूप लह्यमें नहीं आता इसलिये सम्यग्दर्शनके लह्यमें भेद ही होते। एकरूप अभेद वस्तु ही सम्यग्दर्शनका विषय है।

#### सम्यग्दर्शन ही शांतिका उपाय है

श्रनादिसे श्रात्माके अखंड रसको सम्यग्दर्शन पूर्वक नहीं जाना, इसिलये परमें श्रीर विकल्पमें जीव रसको मान रहा है। परंतु मैं श्रखंड एकरूप स्वभाव हूं उसीमें मेरा रस है। परमें कहीं भी मेरा रस नहीं है। इसप्रकार स्वभावदृष्टिके बलसे एकवार सबको नीरस बनादे, जो शुभ विकल्प उठते हैं वे भी मेरी शांतिके साधक नहीं हैं। मेरी शांति मेरे स्वरूप में है, इसप्रकार स्वरूपके रसानुभवमें समस्त संसारको नीरस बनादे तो तुमे सहजानंद स्वरूपके श्रमृत रसकी श्रपूर्व शांतिका श्रनुभव प्राट होगा, उसका उपाय सम्यग्दर्शन हो है।

#### संसारका अभाव सम्यग्दर्शन से ही होता है।

अनंतकालसे अनंत जीव संसारमें परिश्रमण कर रहे हैं और अनंत कालमें अनंत जीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण ग्वरूपकी प्रतीति करके मुक्तिको प्राप्त हुये हैं इस जीवने संसार पन्न तो अनादिसे प्रहण किया है-परन्तु सिद्ध परमात्माका पन्न कभो प्रहण नहीं किया, अब अपूर्व कविसे निसंदेह बनकर सिद्धका पन्न करके अपने निश्चय सिद्ध स्वरूपको जानकर—संसारके अभाव करनेका अवसर आया है और उसका उपाय एक मात्र सम्यग्दर्शन ही है।

# (३०) हे जीवो मिध्यात्वके महापापको छोड़ो

"मिश्यात्वके समान श्रान्य कोई पाप नहीं है, मिश्यात्वका सद्भाव रहते हुचे श्रान्य श्रानेक उपाय करने पर भी मोस्न नहीं होता, इसक्षिये प्रत्येक उपायोंके द्वारा सब तरहसे इस मिथ्यात्वका नाश करना चाहिये।" [मोक्षमार्ग प्रकाशक अध्याय ७ पृष्ठ २७०]

"यह जीव द्यनादिकालसे मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिण्यमन कर रहा है और इसी परिण्यमनके द्वारा संसारमें त्र्यनेक प्रकारके दुःख उत्पन्न करनेवाले कर्मीका संबंध होता है। यही भाव सर्व दुःखोंका बीज है, त्र्यन्य कोई नहीं। इसलिये हे भव्य जीवो ! यदि तुम दुःखोंसे मुक्त होना चाहते हो तो सम्यग्दर्शनादिके द्वारा मिथ्यादर्शनादिक विभावोंका त्र्यभाव करना ही अपना कार्य है। इस कार्यको करते हुये तुम्हारा परम कल्याण होगा।"

इस मोत्तमार्ग प्रकाशकमें अनेक प्रकारसे मिथ्यादृष्टियों के स्वरूप निरूपण करनेका हेतु यह है कि मिथ्याद्य के स्वरूपको समक्त कर यदि अपनेमें वह महान् दोष हो तो उसे दूर किया जाय। स्वयं अपने दोषों को दूर करके सम्यक्त्व महण किया जाय। यदि अन्य जीवों में वह दोष हो तो उसे देखकर उन जीवों पर कषाय नहीं करना चाहिये। दूसरे के प्रति कषाय करने के लिये यह नहीं कहा गया है। हां, यह सच है कि यदि दूसरों में मिथ्यात्वादिक दोष हों तो उनका आदर-विनय न किया जाय किन्तु उन पर देष करने को भी नहीं कहा है।

अपनेमें यदि मिथ्यात्व हो तो उसका नाश करनेके लिये ही यहां पर मिथ्यात्वका स्वरूप बताया गया है क्योंकि अनंत जनम-मरणका मूल कारण ही मिथ्यात्व है। कोध, मान, माया, लोभ अथवा हिंसा, मूठ, चोरी इत्यादि कोई भी अनंत संसारका कारण नहीं है, इसिलये वास्तवमें वह महापाप नहीं है किन्तु विपरीत मान्यता ही अनंत अवतारों प्रगट होनेकी जड़ है इसिलये वही महापाप है, उसीमें समस्त पाप समा जाते हैं। जगत्में मिथ्यात्वके बराबर अन्य कोई पाप नहीं है विपरीत मान्यतामें अपने स्वभावकी अनंत हिंसा है। कुदेवादिको माननेमें तो गृहीतिमध्यात्व का अत्यन्त स्थूल महापाप है।

कोई लड़ाईमें करोड़ों मनुष्यों से संहार करने के लिये खड़ा हो उसके पापकी अपेक्षा एक स्राफे मिथ्यात्व सेवनका पाप अनंतगुणा अधिक है। सम्यक्त्वी लड़ाईमें खड़ा हो तथापि उसके मिथ्यात्वका सेवन नहीं है इसलिये उस समय भी उसके अनंत संसारके कारण रूप बंधनका अभाव ही है। सम्यग्रशंनके होते ही ४१ प्रकारके कमोंका तो बंध होता ही नहीं है। मिथ्यात्वका सेवन करने वाला महा पापी है। जो मिथ्यात्वका सेवन करता है और शरीरादिकी क्रियाको अपने आधीन मानता है वह जीव त्यागी होकर भी यदि कोमल पींछीसे पर जीवका यतन कर रहा हो तो उस समय भी उसके अनंत संसारका बंध ही होता है और उसके समस्त प्रकृतियां बंधती हैं और शरीरकी कोई क्रिया अथवा एक विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है में उसका कर्ता नहीं हूँ इसप्रकारकी प्रतीतिके द्वारा जिसने मिथ्यात्वका नाश करके सम्यग्दर्शन प्रगट कर लिया है वह जीव लड़ाईमें हो अथवा विषय सेवन कर रहा हो तथापि उस समय उसके संसारकी बुद्धि नहीं होती और ४१ प्रकृतियों के बंधका अभाव ही है। इस जगत्में मिथ्यात्वरूपी विपरीत मान्यताके समान दूसरा कोई पाप नहीं है। इस जगत्में मिथ्यात्वरूपी विपरीत मान्यताके समान दूसरा कोई पाप नहीं है।

आत्माकी भान करनेसे अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। इस सम्यग्दर्शनसे युक्त जीव लड़ाईमें होनेपर भी अलप पापका बंध करता है और वह पाप उसके संसारकी वृद्धि नहीं कर सकता क्योंकि उसके मिथ्यात्वका अनंत पाप दूर होगया है और आत्माकी अभानमें मिथ्यादृष्टि जीव पुएयादिकी क्रियाको अपना स्वरूप मानता है तब वह भले ही पर जीवका यतन कर रहा हो तथापि उस समय उसे लड़ाई लड़ते हुये और विषय भोग करते हुये सम्यग्दृष्टि जीवकी अपेत्ता अनंत गुगा पाप मिथ्यात्वका है, मिथ्यात्वका ऐसा महान् पाप है। सम्यग्दृष्टि जीव अल्पकालमें ही मोत्तर्शको प्राप्त कर लेगा ऐसा महान् धर्म सम्यग्दृष्ट्यं नमें है।

जगत्के जीव सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शनके स्वरूपको ही नहीं समके वे पापका माप बाहरके संयोगों परसे निकासते हैं किंतु वास्तविक पाप-त्रिकाल महापाप तो एक समयके विपरीत अभिप्रायमें है। धरी मिध्यात्वका पाप जगत्के ध्यानमें ही नहीं आता और अपूर्व आत्म प्रतीति के प्रगट होने पर अनंत संसारका अभाव हो जाता है तथा अभिप्रायमें सर्व पाप दूर होजाते हैं। यह सम्यक्दर्शन क्या वस्तु है इसे जगत्के जीवोंने सुना तक नहीं है।

मिथ्यात्वकारी महान पापके रहते हुये अनंत बत करे, तप करे, देव दर्शन, भक्ति पूजा इत्यादि सब कुछ करे और देश सेवाके भाव करे तथापि उसका संसार किंचित्त मात्र भो दूर नहीं होता। एक सम्यग्दर्शन (आत्मस्वकाको सबी पहिचान) के उपायके अतिरिक्त अन्य जो अनंत उपाय हैं वे सब उपाय करने पर भी मिथ्यात्वको दूर किये बिना अभिका अंश भी प्रकट नहीं होता और एक भी जन्म मरण दूर नहीं होता, इसिलिये प्रत्येक उपायके द्वारा-सर्व प्रकारके उपाय करके मिथ्यात्वका नाश करके शीघ ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सम्यक्त्वका उपाय इसि सर्व प्रथम कर्तव्य है।

यह खास ध्यानमें रखना चाहिये कि कोई भी शुभभावकी किया ध्यथवा व्रत तप इत्यादि सम्यक्त्वको प्रगट करनेका उपाय नहीं है किन्तु ध्यपने आत्मावरूपका झान धौर ध्यपने आत्माकी रुचि तथा लद्य पूर्वक सत्समागम ही उसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।

'मैं परका कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कर सकता है तथा पुण्यके करते करते धर्म होता है' इसप्रकारकी मिथ्यात्वपूर्ण विपरीत मान्यतामें एक चाण भरमें अनंत हिंसा है, अनंत असत्य है, अनंत चोरी है, अनंत अबहावर्य (व्यभिचार) है और अनन्त परिष्रह है। एक मिथ्या-त्वमें एक ही साथ जगत्के अनंत पापोंका सेवन है।

१—मैं पर द्रव्यका कुछ कर सकता हूँ इसका ऋर्य यह है कि जगत्में जो अनंत पर द्रव्य हैं उन सबको पराधीन माना है और पर मेरा कुछ कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अपने स्वभावको पराधीन माना है। इस मान्यतामें जगत्के अनंत पदार्थोंकी और अपने अनंत २०

स्वभावकी स्वाधीनताकी हत्या की गई है इसलिये उसमें अनंत हिंसाका महान पाप होता है।

२—जगत्के समस्त पदार्थ स्वाधीन हैं उसकी जगह उन सबको पराधीन—विपरीत स्वरूप माना तथा जो अपना स्वरूप नहीं है उसे अपना स्वरूप माना, इस मान्यतामें अनन्त असत् सेवनका महा पाप है।

३—पुण्यका विकल्प अथवा किसी भी परवातुको जिसने अपना माना है उसने त्रिकालकी परवातुत्रों श्रीर विकार भावको अपना स्वरूप मानकर अनन्त चोरीका महा पाप किया है।

४—एक द्रव्य दूसरेका कुछ कर सकता है, यों माननेवाले ने स्वद्रव्य परद्रव्यको भिन्त न रखकर उन दोनोंके बीच व्यभिचार करके दोनोंमें एकत्व माना है ऋौर ऐसे अनंत पर द्रव्योंके साथ एकतारूप व्यभिचार किया है यही अनंत मैथुन सेवनका महा पाप है।

४—एक रजकण भी अपना नहीं है ऐसा होने पर भी जो जीव मैं उसका कुछ कर सकता हूँ इसप्रकार मानता है वह परद्रव्यको अपना मानता है। जो तीनों जगत्के पर पदार्थ हैं उन्हें अपना मानता है इस लिये इस मान्यतामें अनंत परिष्रहका महा पाप है।

इसप्रकार जगत्के सर्व महा पाप एक मिथ्यात्वमें ही समाविष्ट होजाते हैं इसिलये जगत्का सबसे महा पाप मिथ्यात्व ही है और सम्य-ग्दर्शनके होने पर अपन्के समस्त महा पापोंका श्रभाव होजाना है इसिलये जगत्का सर्व प्रथम धर्म सम्यक्त्व ही है। श्रतः मिथ्यात्वको छोड़ो और सम्यक्त्वको प्रगट करो।

## ३१ दर्शनाचार श्रीर चारित्राचार

वस्तु श्रीर सत्तामें कथंचित् श्रन्यत्व हैं; सम्पूर्ण वस्तु एक ही गुण के बराबर नहीं है, तथा एक गुण सम्पूर्ण वस्तु रूप नहीं है। वस्तुमें कथं-चित् गुणगुणी भेद है, इसलिये वस्तुके प्रत्येक गुण स्वतंत्र हैं। श्रद्धा श्रीर चारित्र गुण भिन्न २ हैं। चारित्र गुणमें कषाय मंद होनेसे श्रद्धा गुणमें कोई लाभ होता हो सो बात नहीं है। क्योंकि श्रद्धा गुण श्रीर चारित्र गुणमें श्रन्यत्व भेद है। कषायकी मंदता करना सो चारित्र गुण की विकारी किया है। श्रद्धा श्रीर चारित्र गुणमें श्रन्यत्वभेद है, इसिलये चारित्रके विकारकी मंदता सम्यक् श्रद्धाका उपाय नहीं हो जाता; किन्तु परि-पूर्ण द्रव्य स्वभावकी रुचि करना ही श्रद्धाका कारण है।

श्रद्धा गुणके सुधर जाने पर भी चारित्र गुण नहीं सुधर जाता, क्योंकि श्रद्धा श्रोर चारित्र गुण भिन्न हैं। रागके कम होनेसे श्रथवा चारित्र गुणके श्राचारसे जो जीव सम्यक् श्रद्धाका माप करना चाहते हैं वे भिथ्या- दृष्टि हैं। उन्हें वस्तु स्वरूपके गुण भेदकी खबर नहीं है, क्योंकि सम्यक-दर्शन श्रोर सम्यक् वारित्रके श्राचार भिन्न २ हैं।

कषायके होनेपर भी सम्यकदर्शन हो सकता है श्रीर एक भवा-वतारी हो सकता है; तथा ऋत्यंत मंद कषाय होनेपर भी यह हो सकता है कि सम्यक्दर्शन न हो और अनंत संसारी हो। अज्ञानी जीव चारित्रके विकारको मंद करता है किन्तु उसे श्रद्धाके स्वरूपकी खबर नहीं होती। पहले यथार्थ श्रद्धाके प्रगट होनेके बिना कदापि भवका स्रंत नहीं होता। सश्ची श्रद्धाके विना सम्यक्चारित्रका एक त्रंश भी प्रगट नहीं होता। ज्ञानी के विशेष चारित्र न हो तथापि वस्तु स्वरूपकी प्रतीति होनेसे दर्शनाचारमें वह नि शंक होता है। मेरे स्वभावमें रागका अंश भी नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञाता ही हूँ-जिसने ऐसी प्रतीति की है उसके चारित्र दशा न होनेपर भी दर्शनाचार सुधर गया है, उसे श्रद्धामें कदापि शंका नहीं होती। झानीको ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होती कि 'राग होनेसे मेरे सम्यग्दर्शनमें कहीं दोष तो नहीं आ जायगा'! ज्ञानीके ऐसी शंका हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि जो राग होता है सो चारित्रका दोष है; किन्तु चारित्रके दोषसे श्रद्धा गुणमें मलीनता नहीं त्रा जाती। हां, जो राग होता है उसे यदि अपना स्वरूप माने अथवा परमें सुख बुद्धि माने तो उसकी श्रद्धामें दोष भाता है। यदि संधी प्रतीतिकी भूमिकामें श्रशुभ राग हो जाय तो उसका भी निषेध करता है छौर जानता है कि यह दोष चारित्रका है, वह मेरी श्रद्धाको हानि पहुँचानेमें समर्थ नहीं है,-ऐसा दर्शनाचारका अपूर्व सामर्थ्य है।

दर्शनाचार (सम्यक्दर्शन) ही सर्व प्रथम पिवत्र धर्म है। अनंत पर द्रव्योंके काममें मैं कुछ निमित्त भी नहीं हो सकता, अर्थात् पर से तो भिन्न, ज्ञाता ही हूं; और आसक्तिका जो रागद्धेष है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है, वह मेरे श्रद्धा स्वरूपको हानि पहुँचानेमें समर्थ नहीं है—ऐसा दर्शना-चारकी प्रतीतिका जो बल है सो अल्पकालमें मोद्य देने वाला है; अनंत भवका नाश करके एक भवावतारी बना देनेकी शक्ति दर्शनाचारमें है। दर्शनाचारकी प्रतीतिको प्रगट किये बिना रागको कम करके अनंत बार बाह्य चारित्राचारका पालन करनेपर भी दर्शनाचारके अभावमें उसके अनंत भव दूर नहीं हो सकते। पहले दर्शनाचारके बिना कदापि धर्म नहीं हो सकता।

श्रद्धामें परसे भिन्न निवृत्ता स्वरूपको मान लेनेसे ही समस्त रागादि की प्रवृत्ति श्रोर संयोग झूट ही जाते हों सो बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा गुण झौर चारित्र गुणमें भिन्नता है इसलिये श्रद्धा गुणकी निर्मलता प्रगट होने पर भी चारित्र गुणमें श्रश्चद्धता मी रहती है। यदि द्रव्यको सर्वथा एक श्रद्धा गुण रूप ही माना जाय तो श्रद्धा गुणके निर्मल होनेपर सारा द्रव्य संपूर्ण श्रुद्ध हो हो जाना चाहिये; किन्तु श्रद्धा गुण श्रीर झात्मामें सर्वथा एकत्व— अभेद भाव नहीं है इसलिये श्रद्धा गुण श्रीर चारित्र गुणके विकासमें कम बन जाता है। ऐसा होनेपर भी गुण श्रीर द्रव्यके प्रदेश भेद न माने, श्रद्धा श्रीर झात्मा भदेशकी श्रपेत्वासे तो एक ही हैं। गुण श्रीर द्रव्यमें श्रन्थत्व भेद होनेपर भी प्रदेश भेद नहीं है। वस्तुमें एक हो गुण नहीं किन्तु श्रनंत गुण हैं श्रीर उनमें श्रन्थत्व नामका भेद है, इसीलिए श्रद्धाके होनेपर तत्काल ही केवलज्ञान नहीं होता। यदि श्रद्धा होते ही तत्काल ही संपर्ण केवलज्ञान ही जाये तो वस्तु श्रनंतगुण ही सिद्ध नहीं हो सकेंगे।

## सम्यग्दर्शन 🏶—

यह त्रामका दृष्टांत देकर त्रान्यत्व भेदका स्वरूप समकाते हैं— धाममें रंग त्रीर रसगुण भिन्न २ हैं; रंग गुण हरी दशाको बदलकर पीली दशा रूप होता है तथापि रस तो खट्टा का खट्टा ही रहता है तथा रस गुण बदलकर मीठा हो जाता है तथापि त्रामका रंग हरा ही रहता है क्योंकि रंग और रस गुण भिन्न २ हैं। इसप्रकार बस्तुमें दर्शन गुणके विकसित होने पर भी चारित्र गुण विकसित नहीं भी होता है। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि चारित्र गुण विकसित हो और दर्शनगुण विकसित न हो। स्मरण रहे कि सम्यक्दर्शन के बिना कदापि सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता।

प्रश्न — जब कि श्रद्धा ऋौर चारित्र दोनों गुण स्वतंत्र हैं तब ऐसा क्यों होता है ?

उत्तर—यह सच है कि गुण स्वतंत्र है परन्तु श्रद्धा गुणसे चारित्रगुण उच्च प्रकारका है, श्रद्धाकी श्रपेत्ता चारित्रमें विशेष पुरुषार्थकी आवश्यक्ता है और श्रद्धाकी श्रपेत्ता चारित्र विशेष पूज्य है इसिलये पहले श्रद्धाके
विकसित हुए बिना चारित्रगुण विकसित हो ही नहीं सकता। जिसमें श्रद्धा
गुणके लिये श्रन्प पुरुषार्थ न हो उसमें चारित्र गुणके लिये अत्यधिक पुरुषार्थ कहांसे हो सकता है? पहले सम्यक् श्रद्धाको प्रगट करनेका पुरुषार्थ
करनेके बाद विशेष पुरुषार्थ करने पर चारित्रदशा प्रगट होती है। श्रद्धाको
अपेत्ता चारित्रका पुरुषार्थ विशेष है इसिलये पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद
चारित्र होता है। इसिलये पहले श्रद्धा प्रगट होती है, उसके बाद
चारित्र होता है। श्रद्धा गुणकी चायिक श्रद्धा रूप पर्याय होनेपर भी ज्ञान
और चारित्रमें श्रपूर्णता होती है। इससे सिद्ध हुत्रा कि वस्तुमें अनंत गुण
हैं और वे सब स्वतंत्र हैं; वही श्रन्यत्व भेद है।

हानीके चारित्रके दोषके कारण रागद्धेष होता है तथापि उसे श्रंतरंगसे निरंतर यह समाधान बना रहता है कि—यह रागद्धेष पर वस्तुके परिणमनके कारण नहीं किन्तु मेरे दोषसे होते हैं, तथापि वह मेरा स्वरूप नहीं है; मेरी पर्यायमें रागद्धेष होनेसे परमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी

प्रतीति होनेसे ज्ञानीके रागद्वेषका स्वामित्व नहीं रहता श्रौर ज्ञातृत्वका श्रपूर्व निराकुल संतोष हो जाता है। केवलज्ञान होने पर भी श्रारहंत भग-वानके प्रदेशत्व गुणकी श्रौर ऊर्ध्वगमन स्वभावकी निर्मलता नहीं है इसी-लिये वे संसारमें हैं। श्रघातिया कमों की सत्ताके कारण श्रारहंत भगवानके संसार हो सो बात नहीं है; किन्तु श्रान्यत्व नामक भेद होनेके कारण श्रभी प्रदेशत्व श्रादि गुणका विकार है इमीलिये वे संसारमें हैं।

जैसे—सम्यग्दर्शनके होने पर चारित्र नहीं हुआ तो वहां अपने चारित्र गुणकी पर्यायमें दोष है, अद्धामें दोष नहीं। चारित्र संबंधी दोष अपने पुरुषार्थकी कमजोरीके कारण है, कर्मके कारण वह दोष नहीं है; इसीप्रकार केवलज्ञानके होनेपर भी प्रदेशत्व सत्ता और जोग सत्तामें जो विकार रहता है उसका कारण यह है कि समस्त गुणोंमें अन्यत्व नामक भेद है। प्रत्येक पर्यायकी सत्ता स्वतंत्र है। यह गाथा द्रव्य गुण पर्यायकी स्वतंत्र सत्ताको जैसाका तैसा बतलाती है। क्योंकि यह ज्ञेय अधिकार है इसिलये प्रत्येक पदार्थ और गुणकी सत्ताकी स्वतंत्रताकी प्रतीति कराता है। यदि प्रत्येक गुणसत्ता और पर्याय सत्ताके अस्तित्वको ज्यों का त्यों जाने तो ज्ञान सच्चा है। निर्विकारी पर्याय अथवा विकारी पर्याय भी स्वतंत्र पर्याय सत्ता है। विविकारी पर्याय अथवा विकारी पर्याय मी स्वतंत्र पर्याय सत्ता है। इसे ज्यों की त्यों जानना चाहिये। जीव जो विकार भी पर्यायमें स्वतंत्र रूपसे करता है उसमें भी अपनो पर्यायका दोष कारण है। प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायकी सत्ता स्वतंत्र है तब किर कर्मकी सत्ता आत्माकी सत्तामें क्या कर सकती है कर्म और आत्माकी सत्तामें तो प्रदेश भेद स्पष्ट है दो वस्तुओंमें सर्वथा प्रथक्त भेद है।

यहां यह बताया गया है कि एक गुणके साथ दूसरे गुणका पृथ-क्तव भेद न होनेपर भी उनमें अन्यत्व भेद है, इसिलये एक गुणकी सत्तामें दूसरे गुणकी सत्ता नहीं है। इसबकार यह गाथा म्वमं ही अभेदत्व और भेदत्व बतलाती है। प्रदेश भेद न होनेसे अभेद है और गुण-गुणीकी अपेदासे भेद है कोई भी दो वस्तुएं लीजिये उन दोनोंमें प्रदेशत्वभेद है; किन्तु एक वस्तुमें जो अनंत गुण हैं उन गुणों में एक दूसरेके साथ अन्यत्व भेद है, किन्तु पृथक्तव भेद नहीं है।

इन दो प्रकारके भेदोंके स्वरूपको समम लेनेपर अनंत पर द्रव्योंका अहंकार दूर हो जाता है और पराश्रय बुद्धि दूर होकर स्वभावकी हदता हो जाती है तथा सच्ची श्रद्धा होनेपर समस्त गुणोंको स्वतंत्र मान लिया जाता है पश्चान् समस्त गुण शुद्ध हैं ऐसी प्रतीति पूर्वक जो विकार होता है उसका भी मात्र ज्ञाता ही रहता है; अर्थान् उस जीवको विकार और भवके नाशकी प्रतीति हो गई है। सममका यही अपूर्व लाभ है ज्ञेय अधिकारमें द्रव्यगुण-पर्यायका वर्णन है; प्रत्येक गुण-पर्याय ज्ञेय है अर्थान् अपने समस्त गुण-पर्यायका अरेर अभेद स्वद्रव्यका ज्ञाता हो गया, यही सम्यग्दर्शन धर्म है।

## ३२ कौन सम्यग्दृष्टि है?

शुद्ध नय कतक फलके स्थान पर है, इससे जो शुद्धनयका आश्रय करते हैं वे सम्यक्-अवलोकन करनेसे सम्यग्दृष्टि हैं, परन्तु दूसरे (जो अशुद्धनयका आश्रय करते हैं वे ) सम्यग्दृष्टि नहीं हैं। इसलिये कर्मसे भिन्न आत्माको देखने वालों को व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है। (श्री अमृतवन्द्रावार्य देवकृत टीका समयसार गाथा १९)

"यहां ऐसा समभता चाहिये कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, वयोजनवश नयको मुख्य-गौण करके कहती है। प्राणियोंको भेदरूप व्यवहार
का पत्त तो अनादिकालसे ही है; और जिनवाणीमें व्यवहारका उपरेश
शुद्धनयका हस्तावलम्ब समभक्तर बहुत किया है: किन्तु इसका फल
संसार ही है। शुद्धनयका पत्त तो कभी आया ही नहीं और इसका उपदेश भी विरल है—कहीं कहीं है, इससे उपकारी श्री गुरु ने शुद्धनयके
ग्रहणका फल मोत्त जानकर इसका उपदेश प्रधानतासे ( मुख्यतासे)
दिया है कि—'शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है. इसका आश्रय करनेसे सम्यग्रह हुआ जा सकता है; इसे जाने बिना जहां तक जीव व्यवहार नयमें

मग्न है वहां तक श्रात्माके श्रद्धाज्ञानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं होसकता।" इसप्रकार श्राशय समभना।

( समयसार गाथा ११ को भावार्थ )

# ३३ सम्यग्दृष्टिका वर्णन

सज्जन सम्यग्दृष्टिकी प्रशंसा करते हुए पं. श्री बनारसीदासजी कहते हैं कि:—

मेद विज्ञान जग्यो जिनके घट
शीतल चित्त भयो जिम चंदन
केलि करें शिव मारगमें
जग मांहि जिनेश्वरके लघु नंदन।
सत्य स्वरूप सदा जिन्हके
प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन,
शांत दशा तिनकी पहिचान
करें कर जोरि बनारसी चंदन।।

( नाटफ-समयसार )

श्रर्थ:—जिनके श्रंतरमें भेद विज्ञानका प्रकाश प्रगट हुआ है, जिनका हृदय चंदनके समान शीतल हुआ है, जो मोत्तमार्गमें केलि-की हा करते हैं श्रीर इस जगतमें जो जिनेश्वरके लघु नन्दन ( युवराज ) हैं। श्रीर सम्यग्दर्शन द्वारा जिनके श्रात्मामें सत्य स्वरूप प्रकाशमान हुआ है, तथा मिथ्यात्वका निकंदन कर दिया है—ऐसे सम्यग्द्ष्टि भव्य श्रात्माकी शांति को देखकर पंडित बनारसीदासजी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं।

## ३४ मिथ्यादृष्टिका वर्णन

धरम न जानत वखानत भरम रूप ठौर ठौर ठानत लड़ाई पद्मपातकी, भृत्यो अभिमानमं न पाँव घरै घरनीमं
हिरदेमें करनी विचारे उत्पातकी।
फिरै डावाँडोल सो करमके कलोलनिमं
है रही अवस्था ज्युं वभृत्या कैसे पातकी।
जाकी छाती ताती कारी इंटिल कुवाती मारी
ऐसो ब्रह्मघाती है मिथ्याती महा पातकी।।
(नाटक-सनयसार)

अर्थ:—जो स्वयं किंचित् मात्र धर्मको नहीं जानता और धर्म स्वरूपका भ्रमरूप ज्याख्यान (वर्णन) करता है धर्मके नाम पर हरएक प्रसंग पर पत्तपातसे लड़ाई किया करता है और जो श्रमिमानमें मस्त होकर भान भूला है और धरती पर पैर नहीं रखता अर्थात् श्रपनेको महान समभता है; जो प्रति समय अपने हृदयमें उत्पातकी करणीका ही विचार करता है, तूफानमें पड़े हुये पत्तेकी भाँति जिसकी श्रवस्था शुभाशुभ कर्मोंकी तरंगोंमें डवाँडोल हो रही है, कुटिल पापकी श्रमिसे जिसका श्रंवर तम होरहा है-ऐसा महा दुष्ट, कुटिल, अपने आत्म स्वरूपका घात करने वाला मिथ्यादृष्टि महापातकी है।

[ कविवर बनारसीदासजी ]

#### -:: परम-रत्न ::-

शंकादि दोषोंसे रहित ऐसा सम्यग्दर्शन वह परम रत्न है। श्रीर वह परमरत्न संसार-दुःखरूपी दरिद्रताका श्रवश्य नाश करता है।

सार समुच्चय ४०

# ३५ सम्यग्दर्शनकी रीति

यह प्रवचनसारकी में वी गाथा चल रही है। आत्मामें अनादि-कालसे जो मिथ्यात्व भाव है अधर्म है, उस मिथ्यात्व भावको दूर करके सम्यक्दर्शन कैसे प्रगट हो उसके उपायका इस गाथामें वर्णन किया है। इस आत्माका स्वभाव अरिहंन भगवान जैमा ही—पुराय पाप रहित है। आत्माके स्वभावसे च्युत होकर जो पुराय—पाप होते हैं उन्हें अपना स्वक्रप मानना वह मिथ्यात्व है। शारीर, मन, वाणी आत्माके आधीम हैं और उनकी किया आत्मा कर सकता है —ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है; तथा आत्मा, शारीर-मन-वाणीके आधीन है और उनकी कियासे आत्मा को धर्म होता है—ऐसा मानना भी मिथ्यात्व है—अम है और अनंत संसारमें परिश्रमणका कारण है। उस मिथ्यत्वका न श किये विना धर्म नहीं होता। उस मिथ्यत्वको नष्ट करनेका उपाय यहां बतलाते हैं।

- (२) जो जीव भगवान ऋष्टितके आहमाको द्रव्य-गुण-पर्यायहूप से बराबर जानता है वह जीव वास्तवमें अपने आहमाको जानता है और उसका निश्य त्वहूप भ्रम अवश्य ही नाशको प्राप्त होता है तथा शुद्ध सम्यक्त्व प्राट होता है—यह धर्मका उपाय है। अप्टितके आत्माका नित्य एकहूप रहने वाला स्वभाव कैमा है, उसे जो जानता है वह जीव अपिहंत जै ने अपने आत्माके द्रव्य-गुण पर्यायको पहिचान कर, पश्चात् अभेद आत्माकी अंतर्द्ध करके मिथ्यात्वको दूर करता है और सम्यग्दर्शन प्राट करता है—यह ६० वीं गाथाका सिन्नप्त सार है।
- (२) आज मांगलिक प्रसंग है और गाथा भी अलौकिक आई है। यह गाथा ५० वीं है; ५० वीं अर्थान् आठ और शून्य। आठ कमेंका अभाव करके सिद्ध दशा कैसे हो—उसकी इसमें बात है।
- (४) अरिहंत भगवानका आत्मा भी पहले अज्ञान दशःमें था और संसारमें परिश्रमण करता था, फिर आत्माका भान करके मोहका च्या किया और अरिहंस दशा प्रगट हुई। पहले अज्ञान दशामें भी वही

आत्मा था और इस समय अविहंत दशामें भी वही आत्मा है;—इसप्रकार आत्मा त्रिकाल गहता है वह द्रव्य है, आत्मामें झ'नादि अनंत गुण एक साथ विद्यमान हैं वह गुण है, और अदिहंतको अनंत केवलज्ञान केवल-दर्शन, अनंत सुख और अनंत वंधि प्रगट हुए हैं वह उनकी पर्याय है; उनके राग-द्रेष या अपूर्णता किंचित् भी नहीं रहे हैं। इसप्रकार अविहंत भगवानके द्रव्य-गुण-पर्यायको जो जीव जानता है वह अपने आत्माको भी वैसा ही जानता है, क्योंकि यह आत्मा भी अदिहंतकी ही जातिका है; जैसा अविहंतके आत्माका स्वभाव है वैसा ही इस आत्माका स्वभाव है; तिश्चयसे उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है। इसमें पहले अविहंतके आत्माको जाननेसे अविहंत समान अपने आत्माको भी जीव मन द्वारा-विकल्पसे जान लेता है, और किर अंतरोनमुख होकर गुण-पर्यायको एकता होनेसे वह जीव विन्मात्र भावको प्राप्त करता है तब द्रव्य-पर्यायकी एकता होनेसे वह जीव विन्मात्र भावको प्राप्त करता है. उस समय मोहका कोई आश्रय न रहनेसे वह अवश्य हो नष्ट हो जाता है और जीवको सम्यग्दर्शन प्रगट होता है; वह अपूर्व है। सम्यग्दर्शनके विना तीनकालमें धर्म नहीं होता।

(४) जैसा अग्हिंद भगवानका आत्मा है वैसा ही यह आत्मा है। उसमें जो चेतन है वह द्रव्य है। चेतन अर्थात् आत्मा है वह द्रव्य है। चेतन्य अर्थात् झान-दर्शन, वह आत्माका गुण है। चेतन्य अर्थात् झान-दर्शनका अवस्थाएँ-झान-दर्शनका परिणमन वह आत्माकी पर्यायें हैं। इसके अतिरिक्त कोई रागादि भाव या शरीर-मन-वार्णाकी कियाए वे वास्तवमें चेतन्यका परिणमन नहीं हैं इससे वे आत्माकी पर्यायें नहीं है, आत्माका स्वरूप नहीं हैं। जिस अझानी को अरिहंत जैसे अपने द्रव्य-गुण-पर्यायकी खबर नहीं हैं। जिस अझानी को अरिहंत जैसे अपने द्रव्य-गुण-पर्यायकी खबर नहीं हैं वह रागादिको और शरीरादिकी कियाको अपना मानता है। "में तो चेतन्य द्रव्य हूं, मुक्तमें चेतन्य गुण है और मुक्तमें प्रतिच्चण चेतन्यकी अवस्था होती है—वह मेरा स्वरूप हैं, इसके अतिरिक्त जो रागादि भाव होते हैं वह मेरा सबा स्वरूप

नहीं है, श्रीर जदकी किया तो मुक्तमें कभी नहीं है"—इसप्रकार जो श्चरिहंत जैसे श्वपने श्वात्माको मनसे बराबर जान लेता है वह जीव श्रात्म स्वभावके श्राँगनमें श्राया है। यहाँ तो, जो जीव स्वभावके श्राँगनमें श्रागया वह श्रवश्य ही स्वभावमें प्रवेश करता है-ऐसी ही शैली है। श्रात्माके खभावकी निविकलप प्रतीति और श्रनुभव वह सम्यक्तव है, वह ऋपूर्व धर्म है। वह सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये जीव प्रथम तो श्रपने श्रात्माको मन द्वारा समभ लेता है। कैसा समभता है ? मेरा स्वभाव द्रव्य-गुण-पर्यायसे ऋरिहंत जैसा ही है। जैसे ऋरिहंतके त्रिकाल द्रव्य-गुण हैं वैसे ही द्रव्य-गुण मुक्तमें हैं। ऋरिहंतकी पर्यायमें राग द्वेष नहीं है, उसोप्रकार मेरी पर्यायमें राग-द्वेष होते हैं वह मेरा स्वरूप नहीं है,-इसप्रकार जिसने अपने आत्माको राग-द्वेष रहित परिपूर्ण स्वभाववाला निश्चित् किया वह जीव सम्यग्दर्शन प्रगट होनेके आँगनमें खड़ा है। श्रभी यहां तक मनके अवलंबन द्वारा स्वभावका निर्णय किया है इससे आँगन कहा है। मनका अवलंबन छोड़कर सीधा स्वभावका अनुभव करेगा वह साचात् सम्यग्दर्शन है। भले ही पहले मनका श्रवलंबन है, परन्तु निर्णय में तो "श्ररिहंत जैसा मेरा स्वभाव है"-ऐसा निश्चित किया है। "मैं रागी-द्वेषी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं शरीरकी किया करता हूँ"—ऐसा निश्चित् नहीं किया है, इसिलये उसे सम्यग्दर्शनका श्राँगन कहा है।

- (६) यह गाथा बहुत उच्च है, इस एक ही गाथामें हजारों शास्त्रोंका सार आजाता है। जायिक सम्यग्दृष्टि होकर केवलज्ञान प्राप्त करे— ऐसी इस गाथामें बात है। श्रेणिक राजा इस समय नरकमें हैं, उन्हें जायिक सम्यग्दर्शन है; इस गाथाके कथनानुसार आरहंत जैसे अपने आत्माका भान है। भरत चक्रवर्तिको छह खण्डका राज्य था, तथापि जायिक सम्यक्दर्शन था, आरहंत जैसे अपने आत्म स्वभावका भान एक ज्ञा भी च्युत नहीं होता था। ऐसा सम्यग्दर्शन कैसे प्रगट हो उसकी यह बात है।
  - (७) ऋरिहंत जैसे अपने आत्माको पहले तो जीव मन द्वाहा

जान लेता है। मैं चेतन ज्ञाता-दृष्टा हूँ, और यह जो जाननेकी पर्याय होती हैं वह मेरे ज्ञानका स्वरूप नहीं है; — इसप्रकार स्व सन्मुख होकर मन द्वारा जिसने अपने आत्माको जाना वह जीव आत्माके सम्यग्दर्शनके आँगनमें आया है। किसी बाह्य पदार्थसे आत्माको पहिचानना वह आज्ञान है। आत्मा लखपित या करोड़पित नहीं है लच्मी तो जड़ है उसका स्वामी आत्मा नहीं है; आत्मा तो अनंतपित है, अपने अनंत गुणों का स्वामी है। अरिहंत भगवानको तेरहवें गुणस्थानमें जो केवलज्ञानादि दशा प्रगट हुई — वह सब मेरा स्वरूप है, और भगवानके राग-द्वेष तथा अपूर्ण ज्ञान दूर होगये वह आत्माका स्वरूप नहीं था इसीसे दूर होगये हैं, इसलिये वे रागादि मेरे स्वरूपमें भी नहीं हैं। मेरे स्वरूपमें राग-द्वेष आस्वव नहीं हैं, अपूर्णता नहीं है। आत्माकी पूर्ण निर्मल राग रहित परिणति ही मेरी पर्यायका स्वरूप है, — इतना समभा तब जीव सम्यग्दर्शनके लिये पात्र हुआ है; इतना समभने वालेका मोहमाव मंद होगया है, और कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्रकी मान्यता तो छूट हो गई है।

(=) तीनलोकके नाथ श्री तीर्थं कर भगवान कहते हैं कि मेरा त्रीर तेरा त्रात्मा एक ही जातिका है, दोनोंकी एक ही ज्ञाति है। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तेरा स्वभाव है। केवलज्ञान दशा प्रगट हुई वह बाहरसे नहीं प्रगटी है, परन्तु त्रात्मामें शक्ति है उसीमें से प्रगट हुई है। तेरे त्रात्मामें भी वैसी ही परिपूर्ण शक्ति है। त्रपने त्रात्माकी शक्ति श्ररिहंत जैसी है, उसे जो जीव पहिचाने उसका मोह नष्ट हुए बिना न रहे।

जैसे मोरके छोटेसे अंडमें साढ़ तीन हाथका मोर होनेका स्वभाव भरा है, इससे उसमेंसे मार होता है। मोर होनेकी शक्ति मोरनीमेंसे नहीं आयी, और अरडेके ऊपर वाले छिलकेमेंसे भी नहीं आयी है, परन्तु अरडेके भीतर भरे हुए रसमें वह शक्ति है। उसी प्रकार आत्मामें केवलझान प्रगट होनेकी शक्ति है, उसमेंसे केवलझानका विकास होता है। शरीर-मन-वासी

या देव-गुरु-शास्त्र तो ( मोरनी की भाँति ) पर वस्तु हैं, उसमेंसे केवलज्ञान प्रगट होनेकी शक्ति नहीं आयी है; और पुरुष-पापके भाव उपरवाले छिलके के समान हैं, उसमें केवलज्ञान होनेकी शिक्त नहीं है। आत्माका स्वभाव अरिहन्त जैसा है वह, शरोर-मन-वार्णासे तथा पुण्य-पापसे रहित है, उस स्वभावमें केवलज्ञान प्रगट होनेकी शक्ति है। जिसप्रकार अंडेमें बड़े बड़े विषेते सर्भीको निगल जाने वाला मोर होनेकी शक्ति है, उसीप्रकार मिथ्या-त्वादिका नाश करके केवलज्ञान प्राप्त करे वैनी शक्ति प्रत्येक आत्मामें हैं। चैतन्य द्रव्य, चैतन्य गुण और ज्ञाता-स्टाह्य पर्यायका पिएड आरमा है; उसका स्वभाव मिथ्यात्वको बनाये रम्बनेका नहीं परन्तु उसे निगल जाने का-नष्ट करनेका है। ऐसे स्वभावको पहिचाने उसके मिथ्यात्वका ज्ञय हुए बिना न रहे । परन्तु, जैसे - अंडेमें मोर कैसे होगा ? — ऐसी शंका करके डसे हिलाये-इलाये तो उमका रम सूख जाता है और मार नहीं होता. उसी प्रकार आत्माके स्वभाव सामर्थ्यका विश्वःस न करे और 'इस समय आतमा भगवान के समान कैसे होगा ?' — ऐसी स्वभावमें शंका करे तो उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता, ऋौर न मोह दूर होता है। सम्यग्दर्शनके जिना कभी धर्म नहीं होता।

(९) अब, मोरके अएडेमें मोर होनेका स्वभाव हैं, वह स्वभाव किस प्रकार ज्ञात होता है ? वह स्वभाव किन्हीं इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञात नहीं होता। अएडेको हिलाकर सुने तो कान द्वारा वह स्वभाव ज्ञात नहीं होगा, हाथके स्पर्शसे भी उसका स्वभाव ज्ञात नहीं होगा, आंखसे भी दिखलाई नहीं देगा, नाकसे उसके स्वभावकी गंव नहीं आयेगी और न जीभसे अंडे का स्वभाव ज्ञात होगा। इसप्रकार अंडेमें मोर होनेकी शक्ति है वह किन्हीं इन्द्रियों द्वारा ज्ञात नहीं होती परन्तु ज्ञानसे ही ज्ञात होती है। स्वभावकी जाननेका ज्ञान निरपेच है, किन्हीं इन्द्रियांद्की उसे अपेचा नहीं है। किसी भी वस्तुका स्वभाव अर्तान्द्रिय ज्ञानसे ही ज्ञात होता है। उसीप्रकार आत्मा में केवलज्ञान होनेका स्वभाव विद्यमान है; वह स्वभाव कानसे, आंखसे,

नाकसे, जीभसे या स्पर्शसे ज्ञात नहीं होता; मन द्वारा या राग द्वारा भी वास्तव में वह स्वभाव ज्ञात नहीं होता। इन्द्रियों और मनका अवलम्बन छोड़कर स्वभावोन्मुख हो उस अतीन्द्रिय ज्ञानसे ही आत्मस्वभाव ज्ञात होता है। यहाँ 'मन द्वारा आत्माको जान लेता है'— ऐसा कहा है, वहां तक अभी सम्यग्दर्शन नहीं हुआ है, अभी तो रागवाला ज्ञान है। मनका अवलंबन छोड़कर अभेद स्वभावको सीधे ज्ञानसे लज्ञमें ले तब सम्यग्दर्शन होता है। सम्यग्दर्शन कैसे हो—उसकी यह रीति है।

(१०) जिसप्रकार दियामलाईके मिरेमें अग्नि प्रगट होनेका स्व-भाव है, - वह आँख, कान आदि किन्हीं इन्द्रियोंसे झात नहीं होता, परन्तु ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होता है। प्रथम दियासलाई के सिरेमें अग्नि प्रगट होने की शक्ति है - इसप्रकार उसके स्वभावका विश्वास करके फिर उसे घिसनेसे श्रमि प्रगट होती है; उसीप्रकार श्रात्मामें केवलज्ञान प्रगट होनेका स्वभाव है, वह स्वभाव किन्हीं इन्द्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता, परन्तु ऋतीन्द्रिय ज्ञानसे ही ज्ञात होता है। प्रथम परिपूर्ण स्वभावका विश्वास करके प्रश्वान उसमें एकतारूपी घिसारा (घिसनेकी किया ) करनेसे केवलज्ञान ज्योति प्रगट होती है। शरीर-मन-वाणी तो दियासलाईकी पेटीके समान हैं; जिसपकार दियामलाईकी पेटीमें अग्नि होनेकी शक्ति नहीं है; उसी प्रकार उन शरीरादि में केवल्ज्ञान होनेकी शाक्त नहीं है; और पूजा भक्ति ऋादि पुरुयभाव या हिसा-चारा ऋादि पाप भाव उस दियासलाईके पिछले भाग जैसे हैं। जिसप्रकार दियासलाईके पिछले भागमें अग्नि प्रगट होनेकी शक्ति नहीं है, उसीप्रकार उन पुरुय-पापमें सम्यग्दर्शन या केवलज्ञान होने की शक्ति नहीं है। तो वह शक्ति कार्ट्में है ? सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र श्रीर केवलज्ञान होनेकी शक्ति तो चेतन्य स्वभावमें है; पहले उस स्वभावकी प्रतीति करनेसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होता है. और परचात् उसमें एकामता करनेसे सम्यक्चाित्र और केवलज्ञान होता है, इसके अतिरिक्त श्रन्य प्रकारसे धर्म नहीं होता। स्वभावकी प्रतीति न करे और पुरुय-पाप को घिसता रहे. पूजा भक्ति त्रतमें शुभराग करता रहे तो इससे सम्यग्दर्शन

भर्म नहीं होता; और उपवासादि कर-करके शरीर-मन-वाणिको घिसता रहे उससे भी कहीं धर्म नहीं होता; परन्तु उन शरीर-मन-वाणी और पुण्य-पापसे रहित त्रिकाली चैतन्यरूप झात्म स्वभाव है, उसकी प्रतीति और अनुभव करे तो सम्यग्दर्शनरूप प्रथम धर्म हो, और पश्चात् उसमें एकामता करनेसे सम्यक्चारित्ररूप धर्म हो। सम्यग्दर्शनके बिना चाहे जितने शाखोंका अभ्यास करले, त्रत-उपवास करे, प्रतिमा धारण करे, पूजा-मिक करे या द्रव्यिलंगी मुनि होजाये—चाहे जितना करे किन्तु उसे धर्म नहीं माना जाता और न वह करते करते धर्म होता है। सम्यदर्शन होनेसे पहले भी अरिहंत भगवानके द्रव्य-गुण्-पर्यायको जाने और उनके जैसा अपना आत्मा है—ऐसा मनसे निश्चित् करके उसके अनुभवका अभ्यास करे तो उसे धर्मसन्मुख कहा जाता है, वह जीव धर्मके आग्नमं आग्या है।

(११) अपना आत्मा अरिहंत जैसा है—ऐसा जहाँ मनसे जाना वहीं—परके ओरकी एकामतासे या पुण्यसे आत्माको लाभ होता है—यह मान्यता दूर होगई। शरीर-मन-वाणीकी किया तो आत्मासे भिन्न है और राग द्वेषके भाव होते हैं वे अरिहंत भगवानकी अवस्थामें नहीं हैं, इसलिये वास्तवमें वे राग द्वेषके भाव इस आत्माकी अवस्था नहीं हैं। किसी भी पुण्य-पापके भावसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र या केवलक्कान नहीं होता। प्रथम मन द्वारा त्रिकाली आत्माको जाना वहां इतना तो निश्चित होगया। प्रथम मनसे तो पूर्ण आत्म स्वभावको जान लिया; 'ऐसे आत्माको प्रतीति और अनुभव करनेसे ही सम्यग्दर्शन होता है; तथा उसमें एकाम होनेसे ही केवलक्कान होता है'-ऐसा निश्चित कर लिया; इसलिये अब उस स्वभावकी और उन्मुख होनर मोहका च्य किसप्रकार करता है— वह बात आचार्य भगवान हारका दृष्टांत देकर बहुत हो स्पष्ट समकायेंगे।

(१२) स्वभावोन्मुखता करके मोहका त्तय करनेकी श्रीर सम्य-

ग्दर्शन प्रगट करने की यह रीति है। सम्यग्दर्शन प्रगट करनेके लिये यह श्रालौकिक श्राधिकार है। बहुत ही उच्च श्रीर श्रापूर्व श्राधिकार श्राया है। यह श्राधिकार समक्तकर समरण रखने योग्य श्रीर श्रातमाके श्रंदर उतारने जैसा है। श्राप्तने श्रंतर स्वभावमें एकाप्रतासे ही सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्-चारित्र प्रगट होता है।

(१३) जिसने अरिहंत जैसे अपने आत्माको मन द्वारा जान लिया है वह जीव स्वभावके आँगनमें आया है; परंतु आँगनमें आजाने के पश्चात् अब, स्वभावका अनुभव करनेमें अनंत अपूर्व पुरुषार्थ है। आँगनमें आकर यदि विकल्पमें ही रुका रहे तो अनुभव नहीं होगा। जैसे-महान् सम्राट—बादशाहके महत्तके आँगन तक तो आगया; लेकिन अन्दर प्रविष्ट होनेके लिए हिम्मत होना चाहिए: उसीप्रकार इस चैतन्य भगवानके आँगन में आनेके पश्चात्—अर्थात् मन द्वारा आत्म स्वभावको जान लेनेके पश्चात् चेतन्य स्वभावके भीतर ढलकर अनुभव करनेके लिये अनंत पुरुषार्थ हो वही चेतन्यमें ढलकर सम्यग्दर्शन प्रगट करता है; और दूसरे जो जीव शुभ विकल्पमें रुक जाते हैं वे पुरुषमें अटक जाते हैं, उन्हें धर्म नहीं होता। परन्तु यहाँ तो ऑगनमें रुकनेको बात ही नहीं है; जो जीव स्वभावके आँगन में आया वह स्वभावोनमुख होकर अनुभव करेगा ही—ऐसी अप्रतिहन्पनेकी ही बात ली है। आँगनमें आकर लीट आये--ऐसी बात हो यहाँ नहीं ली है।

(१४) प्रथम मन द्वारा श्रिरहंत जैसे अपने श्रात्मस्वभावको जान लेनके परचात्, अब, श्रंतरस्वभावोन्मुख होकर सम्यग्दर्शन प्रगट करता है; जसकी बात बतलाते हैं; अब श्रंतरमें ढलनेकी बात है। बाह्यमें श्रिरहंत भगवानका लच्च तो श्लोड़ दिया, श्रौर श्रपनेमें भी द्रव्य-गुण-पर्यायके भेद का लच्च श्लोड़कर श्रंतरके श्रभेद स्वभावमें जाता है। पहले श्रिरहंत जैसे श्रपने द्रव्य-गुण-पर्यायको जाना—वह भूमिका हुई; अब उस भूमिकासे निकलकर श्रंतरमें श्रनुभव करनेकी बात है। इसलिये बराबर ध्यान रखकर समक्तना चाहिए!

(१५) यहां मोतियों के हारका दृष्टान्त देकर समभाते हैं। जिस-प्रकार हार खरीदने वाला पहले तो हार, उसकी सफेदी और उसके मोती--इन तीनोंको जानता है: लेकिन जब हार पहिनता है उस समय मोती श्रीर सफेदीका लच नहीं होता— अकेले हारको ही लचमें लेता है। यहाँ हार को द्रव्यकी उपमा है, सफेदीको गुग्की उपमा है और मोतीको पर्यायकी उपमा है। मोहका च्य करने वाला जीव, प्रथम तो श्रिरहंत जैसे श्रपने श्रात्माके द्रव्य-गुगा-पर्यायको जानता है, परन्तु जहाँ तक इन तीनों पर लच रहे वहाँ तक राग रहता है और अभेद आत्माका अनुभव नहीं होता; इससे द्रव्य-गुण-पर्यायको जान लेनेके पश्चात् अब, गुण खौर पर्यायोंको द्रव्यमें ही समेटकर अभेद आत्माका अनुभव करता है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पहले पर्यायको द्रव्यमें लीन करनेकी श्रौर फिर गुणको द्रव्यमें लीन करनेकी बात की है; कहनेमें तो कमसे ही कही जाती है, परन्तु वास्तवमें गुण श्रौर पर्याय - दोनोंका लच्च एक ही साथ छूट जाता है। जहाँ अभेद द्रव्यको लच्चमें लिया वहाँ गुण और पर्याय-दोनोंका लच एक ही साथ दूर होगया और श्रकेले आत्माका अनुभव रहा। मोतीका लच्न छोड्कर हारको लच्में लिया वहां अकेला हार ही लच्में रहा—सफेदी का भा लच्च नहीं रहा। उसीप्रकार जहाँ पर्यायका लच्च छोड़कर द्रव्यको तन्में लेकर एकाम हुन्ना वहाँ गुएका तन्न भी साथ ही हट गया। गुए-पर्याय दोनों गौण हो गये श्रीर एक द्रव्यका श्रनुभव रहा। इसप्रकार द्रव्य पर लच्न करके आत्माका अनुभव करनेका नाम सम्यग्दर्शन है।

(१६) सम्यग्दर्शनके बिना धर्म नहीं होता, इससे यहाँ प्रथम ही सम्यग्दर्शनकी बात बतलाई है। पुण्य-पाप हों वे निषेध करनेके लिये जानने योग्य हैं, परन्तु सम्यग्दर्शनकी रीतिमें पुण्य या पाप नहीं हैं। यहाँ दृष्टांतमें मृ्लते हुए हारको लिया है; उसीप्रकार सिद्धांतमें परिण्यमित होते हुए द्रव्यको बतलाना है; द्रव्यका परिण्यमन होकर पर्यायें आती हैं, उन पर्यायों को त्रिकाली परिण्यमित होते हुए द्रव्यमें ही लीन करके, और गुणके भेदका

विचार छोड़कर द्रव्यमें ढलता है तभी सम्यग्दर्शन होता है।

पर्यायों को द्रव्यमें अभेद किया और 'ज्ञान वह आत्मा'-ऐसे गुणगुणीके भेदकी वासनाका भी लोप किया वहाँ विकल्प नहीं रहा, इसलिये
सफेदीको प्रथक् लच्चमें न लेकर उसका हारमें ही समावेश करके जिसप्रकार
हारको लच्चमें लेता है, उसीप्रकार ज्ञान और आत्मा—ऐसे दो भेदोंको लच्च
में न लेकर एक आत्म द्रव्यको ही लच्चमें लेता है; चैतन्यको चेतनमें ही
स्थापित करके एकाम हुआ कि वहीं सम्यग्दर्शन होता है और मोह नाशको
प्राप्त होता है।

- (१७) देखो भाई! यही आत्माके हितकी बात है। यह समभ पूर्व अनंत कालमें एक चए मात्र भी नहीं की है। एक चए मात्र भी ऐसी प्रतीति करें उसे भव नहीं रहता। इसे समभे बिना लाखों-करोड़ों रुपये इकड़े हो जायें तो उससे आत्माको कुछ भी लाभ नहीं है। आत्माके लच्च किये बिना उसके अनुभवके अमूल्य चएका लाभ नहीं मिलता। जिसने ऐसे आत्माका निर्णय कर लिया उसे आहार. विहारादि संयोग हों और पुरय-पाप के परिएाम भी होते हों, तथापि आत्माका लच्च नहीं छूटता; आत्माका जो निर्णय किया है वह किसी भी प्रसंगपर नहीं बदलता; इसलिये उसे प्रतिच्रण धर्म होता रहता है।
- (१८) स्वयं सत्यको समभले वहाँ मिथ्या अपने आप दूर हो जाता है; उसके लिये प्रतिज्ञा नहीं करना पड़ती। कोई कहे कि—आप्न उच्चा है—ऐसा मैंने जान लिया; अब मुभे 'अप्नि शीतल है'— ऐसा न माननेकी प्रतिज्ञा दो! लेकिन उसमें प्रतिज्ञा क्या? अप्निका स्वभाव उच्चा है ही ऐसा जाना वहीं उसे ठंडा न माननेको प्रतिज्ञा हो ही गई। उसीप्रकार कोई कहे कि—'मिश्री कड़वी है'-ऐसा न माननेकी प्रतिज्ञा दो! तो वैसी प्रतिज्ञा नहीं होती। मिश्रीका मीठा स्वभाव निश्चित किया वहाँ स्वयं वह प्रतिज्ञा होगई। उसीप्रकार जिसने आत्म स्वभावको जाना उसके मिथ्या मान्यता तो दूर हो ही गई। स्वभावको यथार्थ जाना उसमें 'मिथ्या न माननेकी प्रतिज्ञा'

मा ही गई। जो सच्चा ज्ञान हुआ वह स्वयं मिथ्या न माननेकी प्रतिज्ञा वाला है। 'मिथ्याको न मानना'—ऐसी प्रतिज्ञा मांगे तो उसका अर्थ यह हुआ कि अभी उसे मिथ्याकी मान्यता बनी हुई है और सत्यका निर्णय नहीं हुआ है। आत्माके गुण-पर्यायको अभेद द्रव्यमें ही परिण्मित करके जिसने अभेद आत्माका निर्णय किया उसके अभेद आत्म स्वभावकी प्रतीतिक्ष्य प्रतिज्ञा हुई; वहाँ उससे विपरीत मान्यताएँ दूर हो ही गई; इसलिये विपरीत मान्यता न करनेकी प्रतिज्ञा हो गई। उसीप्रकार जिसने चारित्र प्रगट किया उसके अचारित्र न करनेकी प्रतिज्ञा हो ही गई।

- (१६) इस गाथामें श्रारहंत जैसे श्रात्माको जाननेकी बात की, उसमें इतना तो श्राग्या कि पात्र जीवको श्रारहंत देवके श्रातिरक्त सर्व कुदेवादिकी मान्यता दूर हो ही गई है। श्रारहंतके द्रव्य-गुण-पर्यायको जान कर वहाँ नहीं रुकता परन्तु श्रापने श्रात्माकी श्रोर उन्मुख होता है। द्रव्य-गुण श्रीर पर्यायसे परिपूर्ण मेरा स्वरूप है, राग-द्रेष मेरा स्वरूप नहीं है—ऐसा निश्चित करके, फिर पर्यायका लच्च छोड़कर श्रोर गुण-भेदका भी लच्च छोड़कर श्रभेद श्रात्माको लच्चमें लेता है—उस समय श्रकेल चिन्मात्र स्वभावका श्रनुभव होता है, उसी समय सम्यग्दर्शन होता है श्रीर मोहका च्या हो जाता है।
- (२०) आतमा अनंत गुणोंका पिएड है वह हार है, उसका जो चेतन्य गुण है वह सफेदी है, और उसकी प्रत्येक समयकी चेतन्य पर्यायें वह मोती हैं। आत्माका अनुभव करनेके लिये प्रथम तो उन द्रव्य-गुण पर्यायका प्रथक र विचार करता है; पर्यायमें जो राग-द्रेष होता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि अरिहंतकी पर्यायमें राग-द्रेष नहीं है। राग रहित केवलज्ञान पर्याय मेरा स्वरूप है; वह पर्याय कहांसे आती है? त्रिकाली चेतन्य गुणमेंसे वह प्रगट होती है; और ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, अस्तित्व आदि अनंत गुणोंका एक रूप पिएड वह आत्म द्रव्य है। —ऐसा जाननेके पश्चात् भेदका लच्च छोड़कर अभेद आत्माको लच्चमें लेकर एक आत्माको

ही जाननेसे विकल्प रहित निर्विकल्प आनंदका अनुभव होता है; वही निर्विकल्प आत्म-समाधि है; वही आत्म साज्ञातकार है; वही स्वानुभव है; वही भगवानके दर्शन हैं; वही सम्यक्दर्शन है। जो कहो वह यही है। यही धर्म है। जिसप्रकार डोरा पिरोयी हुई सुई खोती नहीं है; उसीप्रकार यदि आत्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानकृषी डोरा पिरो ले तो वह संसारमें परि-अमग् न करे।

(२१) प्रथम, ऋरिहंत जैसे अपने द्रव्य-गुण-पर्यायको जानकर श्चरिहंतका लच्न छोड़कर श्वात्माकी श्रोर उन्मुख हुआ; श्रव, श्रंतरमें द्रव्य-गुगा-पर्यायके विकल्प छोड़कर एक चेतन स्वभावको तत्त्वमें लेकर एकाप्र होने से आत्मामें मोहत्त्वके लिये कैसी किया होती है-वह कहते हैं। गुण-पर्यायको द्रव्यमें ही अभेद करके अंतरोन्मुख हुआ वहाँ उत्तरोत्तर-प्रतिच्रा कर्ता-कर्म-कियाके भेदका चय होता जाता है और जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है। अंतरोन्मुख हुआ वहाँ 'मैं कर्ता हूँ, और आत्माकी श्रद्धा करनेकी ऋोर दलता हैं'— ऐसा भेदका विकल्प नहीं रहता। 'मैं कर्ता हूँ और पर्याय कर्म है; मैं पुरुय-पापका कर्ता नहीं हूँ और स्वभाव-पर्यायका कर्ता हूँ, पर्यायको ऋंतरमें एकाम्र करनेकी क्रिया करता हूँ, मेरी पर्याय ऋंतर में एकाम होती जा रही है'-इसप्रकारके कर्ता, कर्म श्रीर कियाके विभागोंके विकल्प नाश हो जाते हैं। विकलपरूप किया न रहनेसे वह जीव निष्किय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है। 'जो पर्याय द्रव्योन्मुख होकर एकाम हुई उस पर्यायको मैंने उन्मुख किया है'-ऐसा कर्ता-कर्मके विभागका विकल्प श्रनुभवके समय नहीं होता। जब श्रकेले चिन्मात्रभाव श्रात्माका श्रनुभव रह जाता है उसी च्राण मोह निराश्रय होता हुआ नाशको प्राप्त होता है;-यही अपूर्व सम्यग्दर्शन है।

जब सम्यग्दर्शन हो उस समय-'में पर्यायको श्रन्तरोन्मुख करता हूँ'—ऐसा विकल्प नहीं होता। 'मैं पर्यायको द्रव्योन्मुख करूँ, श्रथवा तो इस वर्तमान श्रंशको त्रिकालमें अभेद करूँ'—ऐसा विकल्प रहे तो पर्याय दृष्टिका राग होता है श्रोर श्रभेद द्रव्य प्रतीतिमें नहीं श्राता । श्रभेद-स्वभावकी श्रोर ढलनेसे विकल्पका त्त्रय हो जाता है श्रोर श्रातमाका निर्विकल्प श्रनु-भव होता है। जब जीवको ऐसा श्रनुभव हुश्रा तब वह सम्यग्दृष्टि हुश्रा, जैनधर्मी हुश्रा। इसके बिना वास्तवमें जैनधर्मी नहीं कहलाता।

सम्यग्दृष्टि यानी पहलेमें पहला जैन कैसे हुआ जाता है—उसकी यह रीति कही जाती है। आत्मा परके कार्य करता है—ऐसा माने वह तो स्थूल मिथ्यादृष्टि अजैन है। पुर्य-पापके भाव हों उन्हें आत्माका कर्तव्य माने तो वह भी मिथ्यादृष्टि है, उसके जैन धर्म नहीं है। और, 'अंतरमें जो निर्मल पर्याय हो उसे मैं करता हूँ'—इसप्रकार आत्मामें कर्ता कर्मके भेद के विकल्पमें रुका रहे तो भी मिथ्यात्व दूर नहीं होता। 'मेरी पर्याय अंतरोन्मुख होती है, पहली पर्यायकी अपेत्ता दृसरी पर्यायमें अंतरकी एकामता बढ़ती जाती है'—इसप्रकार कर्ता-कर्म और क्रियाके भेदका लग्न रहे वह विकल्पकी किया है; अंतर स्वभावोन्मुख होनेसे उस विकल्पकी कियाका त्त्रय होता जाता है और आत्मा निष्क्रिय (विकल्पकी क्रिया रहित) चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है; इसलिये वह जीव सम्यग्दृष्टि हुआ, धर्मी हुआ, जैन हुआ। पश्चात् अस्थिरताके कारण उसे जो राग-द्वेपके विकल्प उठें उनमें एकता बुद्धि नहीं होती और स्वभावकी दृष्टि नहीं हटती, इससे सम्यग्दर्शन धर्म बना रहता है।

(२२) यह अपूर्व बात है। जिसप्रकार व्यापार-धंघेमें व्याज आदि गिननेमें ध्यान रखता है उसीप्रकार यहाँ आत्माकी रुचि करके बराबर ध्यान रखना चाहिए, अंतरमें मिलान करना चाहिए। ठीक माँग-लिक समय पर अपूर्व बात आयी है। यह कोई अपूर्व बात है, समभने जैसी है—इसप्रकार रुचि लाकर साठ मिनिट तक बराबर लज्ज रखकर सुने तो भी दूसरोंकी अपेन्। भिन्न प्रकारका महान पुण्य हो जाये। और यदि आदमाका लच्च रखकर अंतर में समभे तब तो जो अनंत कालमें नहीं मिला—

ऐसे अपूर्व सम्यग्दर्शनका लाभ हो। यह बात सुननेको मिलना भी दुर्लभ है।

- (२३) 'श्रपनी पर्यायको मैं श्रंतरोनमुख करता हूँ, पर्यायकी किया में परिवर्तन होता जारहा है, निर्मलतामें युद्धि होरही है'—ऐसा विकल्प रहे वह राग है। श्रंतर स्वभावोनमुख होनेसे उत्तरोत्तर-प्रतिक्षण वह विकल्प नष्ट होता जाता है। जब श्रात्माके लक्ष्मे एकाम होने लगता है तब भेदके विकल्पकी क्रियाका द्यय होजाता है श्रोर जीव निष्क्रिय चिन्मात्र स्वभावका श्रनुभव करता है।—ऐसी सम्यग्दर्शनकी श्रंतर क्रिया है, वही धर्मकी प्रथम किया है। श्रात्मामें जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह स्वयं धर्म क्रिया है, परन्तु 'में निर्मल पर्याय प्रगट करूं, श्रभेद श्रात्मा की श्रोर पर्यायको उन्मुख करूँ,—ऐसा जो भेदका विकल्प है वह राग है, वह धर्मकी क्रिया नहीं है। श्रनुभवके समय उस विकल्पकी क्रियाका श्रभाव है इससे—'निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है'—ऐसा कहा है। निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त हो सम्यग्दर्शन है।
- (२४) में ज्ञाता-हष्टा हूँ, रागकी किया में नहीं हूं—इसप्रकार पहले द्रव्य-गुण-पर्यायका स्वरूप निश्चित करनेमें राग था, किन्तु द्रव्य-गुण-पर्यायका स्वरूप जानकर अभेद स्वभावमें उत्तनेका ही पहलेसे तक था। द्रव्य-गुण-पर्यायको जान लेनेके पश्चात् भी जहां तक भेदका तक रहे वहाँ तक सम्यक्दर्शन नहीं होता; अभेद स्वभावमें उत्तनेसे भेदका तक छूट जाता है और सम्यग्दर्शन होता है। पहले द्रव्य-गुण-पर्यायको जाना उसकी अपेचा इसमें अनंतगुना पुरुपार्थ है। यह अंतरस्वभाव की किया है, इसमें स्वभावका अपूर्व पुरुपार्थ है। यह अंतरस्वभाव की किया यदि संसारसे पार होसकते तो सभी जीव मोचमें चले जाते! पुरुषार्थके बिना यदि संसारसे पार होसकते तो सभी जीव मोचमें चले जाते! पुरुषार्थके बिना यह बात समभमें नहीं आसकती; स्वभावकी रुचि पूर्वक अनंत पुरुषार्थ होना चाहिए। इसे समभनेके लिये धेर्य पूर्वक सद्गुरुगमसे अभ्यास करना चाहिए।

(२५) पहले जो अरिहंतके द्रव्य-गुग्ग-पर्यायको जान ले वह जीव अपने द्रव्य-गुग्ग-पर्यायको जानता है, और पश्चात् अंतरमें अपने अभेद स्वभावकी ओर उन्मुख होकर आत्माको जाननेसे उसका मोह नष्ट होजाता है। 'मैं अंतरमें ढलता हूँ, इसलिए इसी समय कार्य प्रगट होगा'—ऐसे विकल्पोंको भी छोड़कर कमशः सहज स्वभावमें ढलता जाता है, वहाँ मोह निराश्रय होकर नाशको प्राप्त होता है।

(२६) इस ८० वीं गाथामें भगवान श्री कुन्द्कुन्दाचार्य देवने सम्यग्दर्शनका अपूर्व उपाय बतलाया है। जो आत्मा अरिहंत भगवानके द्रव्य-गुग्-पर्यायको जानले उसे श्रपने श्रात्माकी खबर पड़े कि मैं भी अरिहंतकी जातिका हूँ, अरिहंतोंकी पंक्तिमें बैठ सकूँ —वैसा मेरा म्वभाव है। ऐसा निश्चित् कर लेनेके पश्चात् पर्यायमें जो कचास (कमी) है छसे दूर करके अरिहंत जैसी पूर्णता करनेके लिये अपने आत्मस्वभावमें ही एकाप्र होना रहा; इसलिये वह जीव अपने आत्माकी ओर उन्मुख होनेकी किया करता है और सम्यग्दर्शन प्रगट करता है। वह सम्य-ग्दर्शन प्राप्त करनेको कियाका वर्णन है। यह धर्मकी सबसे पहली किया है। छोटेसे छोटा जैन धर्मी यानी अविरत सम्यग्दृष्टि होनेकी यह बात है। इसे समफे विना किसी जीवको छुट्टे-सातवें गुग्रस्थानकी मुनि दशा, श्रथवा पाँचवें गुगास्थानकी श्रावक दशा होती ही नहीं; श्रोर पंच महावत, व्रत, प्रतिमा, त्याग त्रादि कुछ सचा नहीं होता। यह मुनि या श्रावक होनेसे पूर्वके सम्यक्दरानकी बात है। वस्तु स्वरूप क्या है? उसे समके बिना, उतावला होकर बाह्य त्याग करने लग जाये तो उससे कहीं धर्म नहीं होता। भरत चक्रवर्वीके छह ख़राडका राज्य था; उनके ऋरबों वर्ष तक राज-पाटमें रहने पर भी ऐसी दशा थी। जिसने आत्म म्बभावका भान कर लिया उसे सदैव वह भान बना रहता है; खाते-पीत समय-कभी भी आत्माका भान न भूले और सदेव ऐसा भान बना रहे— वहीं निरंतर करना है। ऐसा भान होनेके पश्चात् उसे गोखना नहीं पहता। जैसे हजारों श्रक्कतोंके मेलेमें

कोई त्राह्मण जा पहुँचे और मेलेके बीचमें खड़ा हो, तथापि 'मैं ब्राह्मण हूँ'— इस बातको वह नहीं भूलता; उसीप्रकार धर्मी जीव श्रखूतोंके मेलेकी तरह श्रमेक प्रकारके राज पाट, व्यापार-धन्धे श्रादि संयोगोंमें स्थित दिखाई दें, और पुण्य-पाप होते हों. तथापि वे सोते समय भी चैतन्यका भान नहीं भूलते। श्राप्तन बिछाकर बेठे तभी धर्म होता है—ऐसा नहीं है; यह सम्य-रदर्शन धर्म तो निरंतर बना रहता है।

(२०) यह बात अंतरमें प्रहण करने जैसी है। क्रिपूर्वक शांत चित्त होका परिचय करे तो यह बात पकड़में आ सकती है। अपनी मानी हुई सारी पकड़को छोड़कर सत्समागमसे परिचय किये बिना उकतानेसे यह बात पकड़में नहीं आ सकती। पहले सत्समागमसे श्रवण, प्रहण और धारण करके. शांतिपूर्वक अंतरमें विचारना चाहिये। यह तो अकेले अंतरके विचारका कार्य है; परन्तु सत्ममागमसे श्रवण-प्रहण और धारणा ही, न करे तो विचार करके अंतरमें किसप्रकार उतारेगा? अंतरमें अपूर्व कचिसे उत्माहमें आत्माकी ली पूर्वक अस्यास करना चाहिये; पैसे में सुख नहीं है तथापि पेमा मिलनेकी बात कितनी कचि पूर्वक सुनता है! इस बातसे तो आत्माकी मुक्ति प्राप्त हो सकती है; इसे समफनेके लिये अंतरमें कचि और उत्माह होना चाहिये। जीवनमें यही करने योग्य है।

(२८) पहले स्वभावकी और ढलनेकी बात की उस समय आत्मा को मूलते हारकी उपमा दी थी; और फिर अंतरङ्गमें एकाम होकर अनुभव किया तब अकंप प्रकाशवाले मिएकी उपमा दी थी। इसप्रकार 'जिसका निर्मल प्रकाश मिएकी भांति अकंपरूपसे वर्तता है—ऐसे उस (चिन्मात्र-भवको प्राप्त हुये) जीवका मोहांधकार निराभयता के कारण अवश्यमेव प्रलाको प्राप्त होता है।' जिसप्रकार मिएका प्रकाश पवनसे नहीं केंपता उसीप्रकार यहाँ आत्माको ऐसी अडिंग अद्धा हुई कि वह आत्मा को श्रद्धामें कभी डिंगता नहीं है। जहाँ जीव आत्माकी निश्चल प्रतीतिमें स्थिर हुआ वह कि स्थात्व कहाँ रहेगा? जीव अपने स्वभावमें स्थिर हुआ वहीं उसे मिथ्यात्व कर्मके उद्ध्यमें युक्तता नहीं रही, इससे उस मिथ्यात्व

कर्मका अवश्य चय हो जाता है। इसमें चायिक सम्यक्दर्शन जैसी बात है। पंचमकालके मुनि पंचमकालके जीवोंके लिये बात करते हैं, तथापि मोहके चयकी ही बात की है। चयोपशम सम्यक्त्व भी अप्रतिहत्तरूपसे चायिक ही होगा— ऐसी बात ली है। और पश्चात् कमानुसार अकंपरूपसे आगे बढ़कर वह जीव चारित्रदशा प्रगट वरके केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होता है।

# सम्यवत्वकी दुर्लभता

काल अनादि है, जीव भी अनादि है और भवसमुद्र भी अनादि है; परन्तु अनादिकालसे भवसमुद्रमें गीते खाते हुए इस जीवने दो वस्तुएँ कभी प्राप्त नहीं की—एक तो श्री जिनवर देव और दूसरा सम्यक्तव !

[ परमात्म-प्रकाश ]

# श्रात्मज्ञानसे शाश्वत सुख

जो जाने शुद्धात्मको अशुचि दृहसे भिन्न, वे ज्ञाता सब शास्त्रके शाश्वत सुखमें लीन ॥

[ योगमार ८५ ]

जो शुद्ध आत्माको अशुचिम्प शरीरसे भिन्न जानते हैं वे सर्व शास्त्रके झाता हैं और शाश्वन सुखमें लीन होते हैं।

## ३६ स्वभावानुभव करनेकी रीति

सिद्ध भगवान ज्ञानसे सब कुछ मात्र जानते ही हैं, उनके ज्ञानमें न तो विकल्प होता है, न रागद्वेप होता है और न कर्त त्वकी मान्यता होती है। इसी प्रकार समस्त श्रात्माश्रोंका स्वभाव सिद्धोंकी ही भांति ज्ञानत्व भावसे मात्र जानना ही है। जो इस तत्त्वको जानता है वह जीव श्रपने ज्ञान स्वभावमें उन्मुख होकर सर्व विकल्पादिका निषेध करता है। उसके ज्ञान स्वभावमें एकत्व बुद्धि प्रगट हुई है श्रीर विकल्पकी एकत्व बुद्धि दूट गई है; श्रव जो विकल्प श्राते हैं उन सबका निषेध करता हुश्रा श्रागे बढ़ता है। साधक जीव यह जानता है कि सिद्धका श्रीर मेरा स्वभाव समान ही है; क्योंकि सिद्धोंमें विकल्प नहीं है श्रतः वे मुक्तमें भी नहीं हैं, इसित्ये मैं श्रभी ही श्रपने स्वभावके वलसे उनका निषेध करता हूँ। मेरे ज्ञानमें सभी रागादिका निषेध ही है। जेसे सिद्ध भगवान मात्र चैतन्य है उसीप्रकार मैं भी मात्र चैतन्यको ही श्रंगीकार करता हूं।

कभी भी स्वसन्मुख होकर सर्व पुण्य पाप व्यवहारका निषेध करना सो यही मोल्मार्ग है, तब फिर अभी हो उसका निषेध क्यों न किया जाये ? क्योंकि उसका निषेध रूप स्वभाव अभी ही परिपूर्ण विद्यमान है। वर्तमानमें ही स्वभावकी प्रतीति करनेपर पुण्य पापादि व्यवहारका निषेध स्वयं हो जाता है। जो यह मानता है कि मैं अभी तो पुण्य-पापादिका निषेध नहीं करता किन्तु बादमें निषेध कर दूंगा उसे स्वभावके प्रति कृषि नहीं है किन्तु पुण्य पापकी हो कि है। यदि तुक्ते स्वभावके प्रति कृषि और समस्त पुण्य पाप व्यवहारके निषेधकी कि हो तो स्वभावोन्मुख होकर अभी ही निषेध करना योग्य है, ऐसा निर्णय कर। रुचिके लिये काल मर्यादा नहीं होती। श्रद्धा हो किन्तु श्रद्धाका कार्य न हो ऐसा नहीं हो सकता। हां यह बात अलग है कि श्रद्धामें निषेध करने बाद पुण्य पापके दूर होनेमें थोड़ा समय लग जाये, किन्तु जिसे स्वभावकी कृष्टि है और जिसकी ऐसी भावना है कि पुण्य पापके निषेध की श्रद्धा करने योग्य

है—तो वह श्रद्धामें तो पुण्य पापका निषेध वर्तमानमें ही करता है। यदि कोई वर्तमानमें श्रद्धामें पुण्य पापका आदर करे तो उसके उनके निषेधकी श्रद्धा ही कहाँ रही ? श्रद्धा तो परिपूर्ण स्वभावको हो वर्तमान मानती है।

जिसे स्वभावको रुचि है-स्वभावके प्रति आदर है और पुण्य पापके विकल्पके निषेधकी रुचि एवं आदर है उसके अंतरंगसे अधेर्य टूट जाता है। अब संपूर्ण स्वभावकी रुचिमें बीचमें जो कुछ भी राग-विकल्प उठता है उसका निषेध करके स्वभावोनमुख होना सो यही एक कार्य रह जाता है। स्वभावकी श्रद्धांके बलसे उसका निषंध किया सो किया,—अब ऐसा कोई भी विकल्प या राग नहीं आ सकता कि जिसमें एकता बुद्धि हो। और एकत्वबुद्धिके बिना होनेवाले जो पुण्य-पापके विकल्प हैं उन्हें दूर करनेके लिये श्रद्धामें अधेर्य नहीं होता, क्योंकि मेरे स्वभावमें वह कोई है ही नहीं-ऐसी जहां रुचि हुई कि फिर उसे दूर करनेका अधेर्य कैसे हो सकता है? स्वभावोनमुख होकर उसका निषंध किया है इसलिये विकल्प अल्पकालमें दूर हो ही जाता है। ऐसा विकल्प नहीं होता कि 'उसका निषंध करूं' किन्तु स्वभावमें वह निषधरूप ही है इसलिये स्वभावका अनुभव-विश्वास करनेपर उसका निषंध स्वयं हो जाता है।

जहां आत्मस्वभावकी रुचि हुई कि वहीं पुरय-पापके निपंधकी श्रद्धा हो जाती है। आत्मस्वभावमें पुरय-पाप नहीं है इसिलये आत्मामें पुरय-पापका निपंध करने योग्य है ऐसी रुचि जहां हुई वहीं श्रद्धामें पुरय-पाप-व्यवहारका निपंध हो ही जाता है। रुचि और अनुभवके बीच जो वित्तम्ब होता है उसका भी निपंध ही है। जिसे स्वभावकी रुचि हो गई है उसे विकल्पको तोड़कर अनुभव करनेमें भले ही वित्तम्ब लगे तथापि उन विकल्पोंका तो उनके निपंध ही है। यदि विकल्पका निपंध न हो तो स्वभावकी रुचि केसी ? और यदि स्वभावकी रुचि द्वारा विकल्पका निपंध होतों ? होता है तो फिर उस विकल्पको तोड़कर अनुभव होनेमें उसे शंका कैसी ? हिता है तो फिर उस विकल्पको तोड़कर अनुभव होनेमें उसे शंका कैसी ? हिता है तो फिर उस विकल्पको तोड़कर अनुभव होनेमें उसे शंका कैसी ? हिता है तो किर उस विकल्प रह जाता है उसकी भी रुचि निपंध ही करती

है, इसिलये रुचि और अनुभवने बीच काल मेदकी स्वीकृति नहीं है। जिसे स्वभावकी रुचि हो गई है, उसे रुचि और अनुभवने बीच जो अल्पकालिक विकल्प होता है उसका रुचिमें निपंध है, इसप्रकार जिसे स्वभावकी रुचि हो गई है उसे अंतरंगसे अधेर्य नहीं होता, किन्तु स्वभावकी रुचि बलसे ही वह रोप विकल्पोंको तोड़कर अल्प कालमें स्वभावका प्रगट अनुभव करता है।

आत्माके स्वभावमें व्यवहारका, रागका, विकल्पका निपेध है—अभाव है, तथापि जो व्यवहारको, रागको, या विकल्पको आद्रणीय मानता है उसे स्वभावकी किच नहीं है, और इनिलये वह जीव व्यवहारका निपेध करके कभी भी स्वभावीनमुख नहीं हो सकेगा। सिद्ध भगवानके रागादि का सर्वथा अभाव ही हो गया है, इसिलये उन्हें अब व्यवहारका निपेध करके स्वभावीनमुख होना शेप नहीं रह गया है। किन्तु साधक जीवके पर्यायमें रागादि विकलप और व्यवहार विद्यमान है इसिलये उसे उस व्यवस्था निपेध करके स्वभावीनमुख होना शेप होना है।

हे जीव! यदि स्वभावमें सब पुण्य-पाप इत्यादिका निषेध ही है तो फिर मोचार्थिक ऐसा आलम्बन नहीं हो सकता कि-'अभी कोई भी व्यवहार या शास्त्रास्यास इत्यादि करलें, फिर उसका निषेध कर लूंगा'। इसिलये तू पराक्षित व्यवहारका अवलंबन छोड़कर सप्रष्ट-सीधा चैतन्यको स्पर्शकर और किसी भी वृत्तिके आलंबनकी शल्यमें न अटक। सिद्ध भगवानकी भांति तेरे स्वभावमें मात्र चैतन्य है, उस चैतन्य स्वभावको ही स्पष्टतया स्वीकार कर, उसमें कहीं रागादि दिखाई ही नहीं देते; जब कि रागादिक हैं ही नहीं तब फिर उनके निषयका विकल्प कैसा? स्वभावकी अद्धाकों किसी भी विकल्पका अवलंबन नहीं होना। जिस स्वभावमें राग नहीं है उसकी अद्धा भी रागसे नहीं होता। इसप्रकार सिद्धके समान अपने आत्माके ध्यानके द्वारा मात्र चैतन्य प्रथक अनुभवमें आता है, और वहां सर्व व्यवहारका निषध स्वयमेव हो जाता है। यही साधक दशाका स्वरूप है।

# ३७ पुनीत सम्यग्दर्शन

"श्रात्मा है, परसे भिन्न है, पुण्य-पाप रिहत ज्ञाता ही है" इतन। मात्र जान लेनेसे सम्यक्दृष्टित्व नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तो श्रानन्त संसारी जीव भी जानते हैं। जानना तो ज्ञानके विकासका कार्य है, उसके साथ परमार्थसे सम्यक्दर्शनका सम्बन्ध नहीं है।

में आत्मा हूँ और परसे भिन्न हूं-इतना मात्र मान लेना यथार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मामें मात्र आस्तित्व ही नहीं है, और मात्र ज्ञातृत्व ही नहीं है; परन्तु आत्मामें ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, सुख, वीर्य, इत्यादि अनन्त गुण हैं। उस अनन्त गुण स्वरूप आत्माके स्वानुभवके द्वारा जब तक आत्म-संतोष न होतब तक सम्यक्दृष्टित्व नहीं होता।

नव तत्वोंके ज्ञान तथा पुरुय--पापसे आत्मा भिन्न है, ऐसा जो ज्ञान है सो सबका प्रयोजनभूत स्वानुभव ही है। स्वानुभवकी गन्ध भी न हो, श्रीर मात्र विकल्पके द्वारा ज्ञानमें जो कुछ जाना है उतने ज्ञातृत्वमें ही संतोष मानकर अपनेको स्वयं ही सम्यकदृष्टि मान तो उस मान्यतामें सम्पूर्ण परम आत्मस्वभावका अनादर है। विकल्परूप ज्ञातुत्वसे अधिक कुछ भी न होने पर भी जो जीव अपने में सम्यक्ट ष्टित्व मान लेता है उस जीवको परम कल्याणकारी सम्यक्दर्शनके स्वरूपकी ही खबर नहीं है। सम्यक्दर्शन श्रभूतपूर्व वम्तु है, वह ऐसी मुफ्तकी चीज नहीं है कि जो विकल्पके द्वारा प्राप्त हो जावे; किन्तु परम पवित्र स्वभावके साथ परिपूर्ण सम्बन्ध रखनेवाला सम्यक्दर्शन विकल्पोंसं परे, सहज स्वभावके स्वानुभव प्रस्यचसे प्राप्त होता है। जब तक सहज स्वभावका स्वानुभव स्वभावकी साचीसे प्राप्त नहीं होता तवतक उसीमें संतीप न मानकर सम्यक्दर्शनकी प्राप्तिके परम उपायमें निरन्तर जागृत रहना चाहिए-यह निकट भव्यात्मा-श्रोंका कर्तव्य है। परन्तु 'मुफे तो सम्यकदर्शन प्राप्त हो चुका है, श्रव मात्र चारित्र मोह रह गया है' ऐसा मानकर, बैठे रहकर पुरुपार्थ हीनता का-शुष्कताका सेवन नहीं करना चाहिये। यदि जीव ऐसा करेगा तो स्व- माव उसकी साद्दी नहीं देगा, और सम्यक्दृष्टिके मिथ्याभ्रममें ही जीवन व्यर्थ चला जायेगा। इसलिये ज्ञानीजन सचेत करते हुए कहते हैं कि— "ज्ञान चारित्र श्रीर तप तीनों गुणोंको उज्ज्वल करने वाली सम्यक् श्रद्धा प्रधान श्राराधना है। शेष तीन श्राराधनायं एक सम्यक्त्वके विद्यमान भाव में ही श्राराधक भावसे होती हैं। इसप्रकार सम्यक्त्वकी श्रक्थ श्रीर श्रपूर्व महिमाको जानकर उस पवित्र कल्याणमूर्तिस्वरूप सम्यद्शीनको श्राननताननत दुःखरूप श्रनादि संसारकी श्रात्यांतिक निवृत्तिके हेतु हे भव्य जीवो! भक्ति पूर्वक श्रंगीकार करो, प्रति समय श्राराधना करो"।

#### [ त्रात्मानुशासन पृष्ठ ९ से ]

निःशंक सम्यक्दर्शन होनं से पूर्व संतोप मान लेना और उस आराधनाको एक श्रोर छोड़ देना-इसमें श्रपने श्रातमस्वभावका और कल्याणमूर्ति सम्यक्दर्शनका महा श्रपराध श्रोर श्रभक्ति हैं; जिसके महा दुखदायी फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सिद्धोंके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे लिद्धोंके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता।

श्रात्मवस्तु मात्र द्रव्यरूप नहीं, किन्तु द्रव्य-गुण पर्याय स्वरूप है। "श्रात्मा श्रखण्ड शुद्ध है" जो ऐसा सुनकर मान ते परन्तु पर्यायको न समके, श्रशुद्ध श्रौर शुद्ध पर्यायका विवेक न करे उसे सन्यक्त्व नहीं हो सकता। कदाचित् ज्ञानके विकाससे द्रव्य-गुण-पर्यायके स्वरूपको (विकल्प ज्ञानके द्वारा) जान ते, तथापि इतने मात्रसे जीवका यथार्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वस्तुस्वरूपमें एक मात्र ज्ञानगुण ही नहीं परन्तु श्रद्धा, सुख इत्यादि श्रनन्तगुण हैं, और जब वे सभी गुण श्रंशतः स्वभावरूप कार्य करते हैं तभी जीवका सम्यक्दर्शनरूपी प्रयोजन सिद्ध होता है। ज्ञानगुणने विकल्पके द्वारा श्रात्माको जाननंका कार्य किया परन्तु तब दूसरी श्रोर श्रद्धागुण मिथ्यात्वरूप कार्य कर रहा है, श्रौर श्रानन्दगुण श्राकुलताका संवेदन कर रहा है, — यह सब भूल जाये श्रौर मात्र ज्ञानसे

ही सन्तोप मानले तो ऐसा मानने वाला जीव संपूर्ण आत्मद्रव्यको सात्र ज्ञानके एक विकल्पमें ही वेच देता है।

मात्र द्रव्यसे ही सन्तोष नहीं मान लेना चाहिये, क्योंकि द्रव्यगुणसे महत्ता नहीं किन्तु निर्मल पर्यायसे ही सच्ची महत्ता है। द्रव्य गुण तो सिद्धोंके और निगोदिया जीवोंके-दोनोंके हैं। यदि द्रव्य-गुणसे ही महत्ता मानी जाय तो निगोदियापन भी महिमावान क्यों न कहला-येगा ? किन्तु नहीं, नहीं, सच्ची महत्ता तो पर्याय से है। पर्यायकी शुद्धता ही भोगनेमें काम आती है; कहीं द्रव्य-गुण की शुद्धता भोगनेमें काम नहीं आती, (क्योंकि वह तो अप्रगटक्ष्य है-शक्तिक्ष्य है) इसलिये अपनी वर्तमान पर्यायमें संतोष न मानकर पर्यायकी शुद्धताको प्रगट करनेके लिये पित्रत्र सम्यग्दृष्टि प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिये।

"श्रहो! श्रभी पर्यायमें बिल्कुल पामरता है, मिथ्यात्वको श्रनन्तकाल की जूठन समभकर इसी च्रण श्रोक देने की (दमन) कर डालने की श्रावश्यक्ता है। जब तक यह पुरानी जृठन पड़ी रहंगी तब तक नया मिष्ट भोजन न तो रुचेगा श्रोर न पच सकेगा"—इसप्रकार जीवको जब तक श्रपनी पर्यायकी पामरता भाषित नहीं होती तब तक उसकी दशा सम्यक्तव के सन्मुख भी नहीं है।

परिगामों में अनेक प्रकारका मंभावात आरहा हो, परिगातिका सहजरूपसे आनन्द भाव होनंकी जगह मात्र कृत्रिमना और भय-शंकाक भोंके आते हों, प्रत्येक च्राप-च्रामकी परिगाति विकारके भारके नीचे द्व रही हो, कदापि शांति--आत्म संतोपका लेश मात्र अन्तरंगमें न पाया जाता हो, तथापि अपनेको सम्यक्टिंग्ट मान लेना कितना अपार दम्भ है! कितनी अज्ञानता है, और कितनी घोर आत्मवंचना है!

केवली प्रभुका आहम परिण्मन सहजरूपसे केवलज्ञान मय परम सुखदशारूप ही परिण्मित हो रहा है। सहजरूपमे परिण्मित होने वाले केवलज्ञानका मूल कारण सम्यक्त्व ही है, तब फिर उस सम्यक्त्व सहित जीवका परिणमन कितना सहज होगा! उसकी आत्मजागृति निरंतर कैसी प्रवर्तमान होगी!!!

जो अल्पकालमें केवलज्ञान जैसी परम सहजदशाकी प्राप्ति कराता है, ऐसे इस कल्याणमूर्ति सम्यक्दर्शनकी कल्पनाके द्वारा कल्पित कर लेने में अनन्त केवली भगवन्तोंका और सम्यक्दृष्टियोंका कितना घोर अनादर है ? यह तो एक प्रकारसे अपने आत्माकी पवित्र दशाका ही अनादर है ?

सम्यक्त्व दशाकी प्रतीतिमें पूरा आतमा आ जाता है, उस सम्यक्त्व दशाके होने पर निजको आत्मसाद्योसे संतोष होता है, निरंतर आत्म-जागृति रहती है, कहीं भी उसकी आत्मपरिणति फँसती नहीं है, उसके भावोंमें कदापि आत्माके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी आत्मसमप्णता नहीं आ पाती;—जहाँ ऐसी दशाकी प्रतीति भी न हो वहां सम्यक्दरान हो ही नहीं सकता।

बहुतसे जीव कुधर्ममें ही श्राटके हुए हैं, परन्तु परम सत्यस्वरूपको सुनते हुए भी--विकल्प ज्ञानसे जानते हुए भी, श्रौर यही सत्य है ऐसी प्रतीति करके श्रापना श्रान्तरिक परिणमन तद्रूप किये बिना सम्यक्त्वकी पवित्र श्राराधनाको श्रापूर्ण रखकर उसीमें संतोष मान तेने वाले जीव भी हैं; वे तत्वका श्रापूर्व लाभ नहीं पा सकते।

इसिलये अब आत्मकल्याणके हेतु यह निश्चय करना चाहिये कि-अपनी वर्तमानमें होने वाली यथार्थ दशा कैसी है; और अमको दूर करके
रत्तत्रयकी आराधनामें निरंतर प्रवृत्त होना चाहिये। यही परम पावन
कार्य है।

## ३= धर्मात्मा की स्वरूप-जागृति

सम्यक्ष्षष्टि जीवके सदा स्वरूपजागृति रहती है। सम्यग्दर्शन होने के पश्चात चाहे जिस परिस्थितिमें रहते हुए भी उस जीवको स्वरूपकी अना-कुलताका आंशिक वेदन तो हुआ ही करता है, किसी भी परिस्थितिमें पर्याय की श्रोरका वेग ऐसा नहीं होता कि जिससे निराकुल स्वभावके वेदनको बिल-कुल ढककर मात्र श्राकुलताका वेदन होता रहे। सम्यग्दृष्टिको प्रतिक्तण निराकुल स्वभाव श्रोर श्राकुलताके बीच भेदज्ञान रहता है। श्रोर उसके फल स्व रूप वह प्रतिक्तण निराकुल स्वभावका श्रांशिक वेदन करता है। ऐसा चौथे गुणस्थानमें रहने वाले धर्मात्माका स्वरूप है। बाह्य कियाश्रों परसे स्वरूप-जागृतिका श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता। शरीरसे शांत बैठा हो तो ही श्रनाकुलता कहलाती है श्रोर जब लड़रहा हो उस समय श्रनाकुलता किचित नहीं हो सकती ऐसा नहीं है श्रज्ञानी जीव बाह्यसे शांत बैठा दिखाई देता है तथापि श्रंतरंगमें तो वह विकारमें ही लवलीन होनेसे एकांत श्राकुलता ही भोगता है उसे किचित स्वरूप-जागृति नहीं है। श्रोर ज्ञानी जीवको युद्धके समय भी श्रंतरंगमें विकारभावके साथ तन्मयदा नहीं रहती। इसमे उस समय भी उसे श्राकुलता रहित श्रांशिक शांतिका वेदन होता है--इतनी स्वरूप-जागृति तो धर्मात्माके रहती ही है। ऐसी स्वरूप-जागृति ही धर्म है दूसरा कोई धर्म नहीं।

## ३६ हे भव्य ! इतना तो अवश्य करना ।

श्राचार्यदेव सम्यग्दर्शनके उपर मुख्य जोर देकर कहते हैं कि हं भाई! तुमसे श्राधक नहों तो भी थोड़ेमें थोड़ा सम्यग्दर्शन तो अवश्य रखना। यदि तृ इससे श्रष्ट हो गया तो किसी भी प्रकार तेरा कल्याण नहीं होगा। चारित्रकी श्रपेचा सम्यग्दर्शनमें श्रल्प पुरुषार्थ है, इसलिये सम्यग्दर्शन श्रवश्य करना। सम्यग्दर्शनका ऐसा म्वभाव है कि जो जीव इसे धारण करता है वह जीव कमशः शुद्धताकी वृद्धि करके श्रल्पकालमें ही मुक्तदशा प्राप्त कर लेता है, वह जीवको श्रिधक समय तक संसारमें नहीं रहने देता। श्रात्मकल्याणका मूल कारण सम्यग्दर्शन है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता पूर्ण मोचमार्ग है। हे भाई! यदि तुमसे सम्यग्दर्शन पूर्वक रागको छोड़कर चारित्र दशा प्रगट हो सके तो वह श्रच्छा है, श्रीर यही

करने योग्य है। किन्तु यदि तुभसं चारित्रदशा प्रगट न हो सके तो कमसे कम आत्मस्वभावकी यथार्थ श्रद्धा तो अवश्य करना, इस श्रद्धा मात्रसे भी अवश्य तेरा कल्याण होगा।

मात्र सम्यग्दर्शनसं भी तेरा आराधकत्व चलता रहेगा। वीतराग देवके कहे हुए व्यवहारका विकल्प भी हो तो उसे भी बंधन मानना। पर्यायमें राग होता हो तथापि ऐसी प्रतीति रखना कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, और इस रागके द्वारा मुक्ते धर्म नहीं है। ऐसे राग-रहित स्वभावकी श्रद्धा सहित जो राग-रहित चारित्रदशा हो सके तो वह प्रगट करके स्वरूपमें स्थिर होजाना, किन्तु यदि ऐसा न हो सके और राग रह जाये तो उस रागको मोज्ञका हेतु नहीं मानना, राग-रहित अपने चैतन्य स्वभावकी श्रद्धा रखना।

कोई ऐसा माने कि पर्यायमें राग हो तबतक राग रहित स्वभावकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ? पहले राग दूर हो जाय, फिर राग-रहित स्वभाव की श्रद्धा हो । इसप्रकार जो जीव रागको ही अपना स्वरूप मानकर सम्यक्श्रद्धा भी नहीं करता उससे आचार्य भगवान कहते हैं कि हं जीव ! तू पर्यायदृष्टिके रागको अपना स्वरूप मान रहा है । किन्तु पर्यायमें राग होते हुए भी तू पर्यायदृष्टि छोड़कर स्वभावदृष्टिसे देख तो तुम्म राग-रहित अपने स्वरूपका अनुभव हो । जिस समय चािक पर्यायमें राग है, उसी समय ही राग-रहित त्रिकाली स्वभाव है, इसलिये पर्यायदृष्टि छोड़कर तू अपने राग-रहित त्रिकाली स्वभाव है, इसलिये पर्यायदृष्टि छोड़कर तू अपने राग-रहित स्वभावको ही प्रतीति रखना । इस प्रतीतिके बलसे अल्पकालमें राग दूर हो जावेगा, किन्तु इस प्रतीतिके बिना कभी भी राग नहीं टल सकेगा ।

"पहले राग दूर हो जाय तो में राग-रहित स्वभावकी श्रद्धा करूं" ऐसा नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि पहले तू रागरहित स्वभावकी श्रद्धा कर तो उस स्वभावकी एकाप्रता द्वारा राग दूर हो। "राग दूर हो तो श्रद्धा करूं" अर्थात् "पर्याय सुधरे तो द्रव्य मानूं" ऐसी जिसकी मान्यता है वह

जीव पर्यायदृष्टि है-पर्यायमूद है, उसके स्वभावदृष्टि नहीं है, श्रौर वह मोज्ञमार्गके क्रमको नहीं जानता क्योंकि सम्यकश्रद्धाके पहले सम्यक्चारित्र की इच्छा रखता है। "रागरहित स्वभावकी प्रतीति कक् तो राग दूर हो" ऐसे श्रभिप्रायमें द्रव्यदृष्टि है श्रोर द्रव्यदृष्टिके बलसे पर्यायमें निर्मलता प्रगट होती है। मेरा स्वभाव रागरहित है ऐसे वीतराग श्रभिप्राय सहित (स्वभावके लच्यसे श्रर्थात् द्रव्यदृष्टिसे) जो परिण्यमन हुश्रा उसमें प्रतिज्ञण राग दूर होता है श्रोर श्रल्पकालमें ही उसका नाश होता है, यह सम्यव्हर्शनको महिमा है। किन्तु जो पर्यायदृष्टि ही रखकर श्रपनेको रागयुक्त मानले तो राग किसप्रकार दूर हो। "में रागी हूँ" ऐसे रागीपनके श्रभिप्राय से (विकारके लच्यसे, पर्यायदृष्टिसे) जो परिण्यमन होता है, उसमें रागको उत्पति हुश्या करती है किन्तु राग दूर नहीं होता। इससे पर्यायमें राग होने पर भी उसी समय पर्यायदृष्टिको छोड़कर स्वभावदृष्टिसे रागरहित चैतन्य स्वभावकी श्रद्धा करना श्राचार्य भगवान बतलाते हैं श्रीर यही मोज्ञमार्गका कम है।

आत्मार्थीका यह प्रथम कर्तव्य है कि यदि पर्यायमें राग दूर न हो सके तो भी "मेरा स्वक्तप रागरहित है एसी श्रद्धा अवश्य करना चाहिये।" आचार्यदेव कहते हैं कि यदि तुमसे चारित्र नहीं हो सकता तो श्रद्धामें टालमटोल मत करना। अपने स्वभावको अन्यथा नहीं मानना।

हे जीव !तू अपने स्वभावको स्वोकार कर, स्वभाव जैसा है उसे वैसा ही मान । जिसने पूर्ण स्वभावको स्वीकार करके सम्यग्दर्शनको टिका रखा है वह जीव अल्पकालमें ही स्वभावके बलसे ही स्थिरता प्रगट करके मुक्त हो जायगा ।

मुख्यतः पंचमकालके जीवोंसे आचार्यदेव कहते हैं कि-इस दग्ध पंचमकालमें तुम शक्ति रहित हो किन्तु तब भी केवल शुद्धात्मम्बरूप का श्रद्धान तो अवश्य करना। इस पंचमकालमें साद्यात् मुक्ति नहीं है, किन्तु भवभयको नाश करनेवाला जो अपना स्वभाव है उसकी श्रद्धा करना, यह

#### मुम्यग्दर्शन अ---

निर्मल बुद्धिमान् जीवोंका कर्तव्य है। अपन भवरिहत स्वभावकी श्रद्धासे अल्पकालमें ही भवरिहत हो जायगा। इसलिये हं भाई! पहले तू किसी भी प्रयत्नसे परम पुरुषार्थके द्वारा सम्यग्दर्शन प्रगट कर।

प्रश्नः — आप सम्यग्दर्शनका अपार माहात्म्य बतलाते हैं यह तो ठीक है, यही करने योग्य है, किन्तु यदि इसका स्वरूप समभमें न आये तो क्या करना चाहिये ?

उत्तर—सम्यग्दर्शनके अतिरिक्त आत्मकल्याण्का दूसरा कोई मार्ग (उपाय) तीन काल-तीन लोकमें नहीं है इसिलये जब तक सम्यग्दर्शनका म्वरूप समममें न आये तब तक उसका ही अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिये। आत्मस्वभावकी यथार्थ सममका ही प्रयत्न करते रहना चाहिये। यहां सीधा—सञ्चा उपाय है। यदि तुमे आत्म स्वभावकी यथार्थ रुचि है, और सम्यग्दर्शनकी अपार महिमाको सममकर उसकी अकुलाहट हुई है तो तेरा सममनेका प्रयत्न व्यर्थ नहीं जायगा। स्वभाव की रुचि पूर्वक जो जीव सन्तके सममनेका अभ्यास करता है उस जीवके प्रतिच्छा मिथ्यात्वभावकी मंदता होती है। एक च्छा भी सममनेका प्रयत्न निष्फल नहीं जाता, किन्तु प्रतिच्छा उसका कार्य होता हो रहता है। स्वभावकी प्रीतिसे जो जीव सममना चाहता है उस जीवके ऐसी निर्जरा प्रारंभ होती है, जो कभी अनन्तकालमें भी नहीं हुई थी। श्री पद्मनन्दि आचार्यने कहा है कि—इस चैतन्य स्वरूप आत्माकी बात भी जिस जीव न प्रसन्न चित्तसे सुनी है वह मुक्तिके योग्य है।

इसलिये हे भव्य ! इतना तो अवश्य करना !

#### ४०-१ पाप

पर द्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव मैं सम्यग्दृष्टि हूं, मुफे

बन्ध नहीं होता ऐसा मानता है उसके सम्यक्त कैसा ? वह त्रत सिमिति इत्यादिका पालन करे तो भी स्व-परका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है। मुक्ते बन्ध नहीं होता यों मानकर जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है उसके भला सम्यग्दर्शन कैसा ?

यदि यहां कोई पूछे कि "त्रत-समिति तो शुभ कार्य है, तो फिर त्रत-समितिको पालने पर भी उस जीवको पापी क्यों कहा ?

समाधान—सिद्धांतमं पाप मिथ्यात्वको ही कहा है। जहां तक मिथ्यात्व रहता है वहां तक शुभ अशुभ सर्व कियाको अध्यात्ममें परमार्थसे पाप ही कहा जाता है। फिर व्यवहार नयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवोंको अशुभसे छुड़ाकर शुभमें लगानके लिये शुभ कियाको कथंचित पुरुष भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्याद्धादमतमें कोई विरोध नहीं है।

## ४०-२ ये महापाप कैसे टलं ?

सच्चे दव, गुरु, धर्मके लिये तन, मन, धन सर्वस्व सम्पित करे, शिरच्छेद होने पर भी कुगुरु-छुदंब-कुधर्मको न माने, कोई शरीरको जलादे तो भी मनमें कोध न करे और परिष्रहमें बस्त्रका एक तार भी न रखे तथापि आत्माको पहिचानके बिना जीवकी दृष्टि परके उत्तर और शुभ राग पर रह जाती है, इसलिये उसका मिथ्यात्वका महापाप दूर नहीं होता। स्वभावको और रागको उनके निश्चित लच्चणोंके द्वारा भिन्न २ जान लेना ही सम्यव्हानका यथार्थ कारण है। निमित्तका अनुसरण करने वाला भाव और उपादानको अनुसरण करने वाला भाव और उपादानको अनुसरण करने वाला भाव-दोनों भिन्न हैं। प्रारंभमें कथित वे सभी भाव निमित्तका अनुसरण करते हैं। निमित्तके बदल जानसे सम्यव्हान नहीं होता किन्तु निमित्तकी ओरके लचको बदल कर उपादानमें लच्च करे तो सम्यव्हान होता है। निमित्तके लच्चसे वंध है और उपादानके लच्चसे मुक्ति।

# ४१ सम्यग्दर्शन बिना मब कुछ किया लेकिन उससे क्या ?

[ आत्मानुभवको प्रगट करनेका उपाय बतानेवाला एक मननीय व्याख्यान ]

एक मात्र सम्यग्दर्शनके श्रितिरिक्त जीव श्रनंतकालमें सब कुछ कर चुका है, लेकिन सम्यग्दर्शन कभी एक इएए मात्र भी प्रगट नहीं किया। यदि एक इएए मात्र भी सम्यग्दर्शन प्रगट करे तो उसकी मुक्ति हुए बिना न रहे।

आतम कल्याएका उपाय क्या है सो बताते हैं। विकल्प मात्रका अवलंबन छोड़ कर जबतक जीव शुद्धातम स्वभावका अनुभव न करे तबतक उसका कल्याए नहीं होता। शुद्धातम स्वरूपका अनुभव किये बिना जीव जो कुछ भी करता है वह सब व्यर्थ है, - उससे आत्मकल्याए नहीं होता।

कई जीव यह मानते हैं कि हमें पांच लाख रुपया मिल जायें तो हम सुखी हो जायें। किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई! यदि पांच लाख रुपया मिल गये तो इससे क्या? क्या रुपयों में आत्माका सुख है? रुपया तो जड़ है, वे कहीं आत्मामें प्रवेश नहीं कर जाते, और उसमें कहीं आत्मा का सुख नहीं है। सुख तो आत्मस्बभावमें है। उस स्वभावका अनुभव नहीं किया तो फिर रुपया मिलाये इससे क्या? जब कि आत्मस्वभावकी प्रतीति नहीं है तब रुपयोंमें ही सुख मानकर, रुपयोंके लज्ञसे उल्टा आकुलताका ही वेदन करके दु:खो होगा।

प्रश्न-जबतक आत्माका श्रमुभव नहीं होता तब तक व्रत, तप इत्यादि करनेसे तो कल्याग होता है न ?

उत्तर—आत्म प्रतीतिके जिना व्रत तपादिका शुभ राग किया तो इससे क्या ? यह तो राग है, जिससे आत्माको बंधन होता है और उसमें धर्म माननेसे भिथ्यात्वकी पुष्टि होती है आत्मानुभवके बिना किसी भी प्रकार सुख नहीं, धर्म नहीं, और कल्याण नहीं होता। प्रश्न—यदि सम्पूर्ण सुख सुविधा युक्त विशाल महल बनवाकर उनमें रहे तब तो सुखी होता है ?

उत्तर—यदि विशान भवनों रहा तो इससे क्या ? क्या भवनमें से आत्माका सुख आता है ? महल तो जड़-पत्थरका है, आत्मा कहीं उसमें प्रविष्ठ नहीं हो जाता। आत्मा अपनी पर्यायमें विकारको भोगता है, अपने स्वभावको भूलकर महलों में सुख माना सो यही महा पराधीनता और दुःख है। उस जीवको बड़े बड़े भवनों का बाह्य संयोग हो तो इससे आत्माको क्या ? कोई जीव सम्यग्दर्शनके बिना त्यागी हो और बत अंगी-कार करे किन्तु इससे क्या ? सम्यक्दर्शनके बिना धर्म नहीं होता।

किसी जीवने शास्त्र ज्ञानके द्वारा आत्माको जान लिया, अर्थात् शास्त्रोंको पढ़कर या सुनकर यह जान लिया कि 'मैं शुद्ध हूँ, मेरे स्वरूपमें राग-द्वष नहीं है, आत्मा पर द्रव्यसे भिन्न है और परका कुछ नहीं कर सकता,' -तो भी आचार्यदेव कहते हैं कि इससे क्या ! यह तो परके लज्ञसे जानना हुआ, ऐसा ज्ञान तो अनंत संसारी अज्ञानी जीव भी करते हैं: परन्तु स्व सन्मुख पुरुषार्थके द्वारा विकल्पका अवलंबन तोड़कर जबतक स्वयं स्वानुभव न करे तबतक जीवको सन्यक्दर्शन नहीं हो सकता और उसका कल्याण नहीं हो सकता।

समयसारकी १४१ वीं गाथामें कहा है कि—'जीवमें कर्म बंधा हुआ है तथा स्पर्शित है ऐसा व्यवहारनयका कथन है'। 'टीका:—× × जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पत्त हैं × × जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है ऐसा विश्वयनयका पत्त है।

अब आचार्यदेव कहते हैं कि:-

"किन्तु इससे क्या ? जो श्रातमा इन दोनों नयोंको पार कर चुका है, वही समयसार है,—इसप्रकार १४२ वीं गाथामें कहते हैं।"

[ नोड-यह गाथा उसकी टीकाके साथ श्री समयसारमें से पढ़कर टेखें ]

परद्रव्योंके संयोग-वियोगसे आत्माको लाभ होता है— इस मान्यताका पहले ही निपेध किया है, और इस म्थूल मान्यता का भी निपेध किया है कि पुर्यसे धर्म होता है। इस प्रकार परकी ओर के विचारको और स्थूल मिथ्या मान्यताको छोड़कर अब जो स्वोन्मुख होना चाहता है ऐसा जीव एक आत्मामें 'निश्चयसे शुद्ध और व्यवहारसे अशुद्ध' ऐसे दो भेद करके उसके विचारमें अटक रहा है, किन्तु विकल्पसे पार होकर सान्नात् अनुभव नहीं करता; उसे वह विकल्प छुड़ा कर अनुभव करानेके लिये आचार्य देवने यह १४२ वीं गाथा कही है। अन्य पदार्थाका विचार छोड़कर एक आत्मामें दो विभेदों (पहलुओं) के विचारमें लग गया किन्तु आचार्य देव कहते हैं कि इससे क्या ? जब तक वह विकल्पके अवलम्बनमें रुका रहेगा तब तक धर्म नहीं हैं, इसिक्ये जैसा स्वभाव है वैसा हो अनुभव कर। अनुभव करने वाली पर्याय स्वयं दृव्यमें लीन-एकाकार हो जाती है और उस समय विकल्प दृट जाता है; ऐसी दशा ही समयसार है वही सम्यक्हान है।

परवस्तुमें सुख है या मैं परका कार्य कर सकता हूं और मेरा कार्य परसे होता है—यह स्थूल मिथ्या मान्यता है, और आत्माको अमुक बस्तु खपती है, अमुक नहीं खपती, ऐसा विकल्प भी स्थूल परिणाम है उसमें धर्म नहीं है; और मैं 'शुद्ध आत्मा हूँ, तथा राग मेरा स्वरूप नहीं है' ऐसे राग मिश्रित विचार करना भी धर्म नहीं है। इस रागका अवलस्वन छोड़-कर आत्मस्वभावका अनुभव करना सो धर्म है। एक बार विकल्पको तोड़-कर शुद्ध स्वभावका अनुभव करनेके बाद जो विकल्प उठते हैं उन विकल्पों में सम्यक्ष्टि जीवको एकत्व बुद्धि नहीं होती, इसलिये वे विकल्प मात्र अस्थिरतारूप दोप हैं, परन्तु वे सम्यक् दर्शन या सम्यक्षानको मिथ्या नहीं करते; क्योंकि विकल्पके समय भी सम्यक्ष्टि उसका निषेध करता है।

कितने ही अज्ञानी ऐसी शंका करते हैं कि यदि जीवको सम्यक्वरीन हुआ हो और आत्माकी प्रतीति होगई हो तो उसे खाने पीने इत्यादिका राग कैसे होता है ? किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक्ट ष्टिके राग हुआ तो इससे क्या ?—उस रागके समय उसका निषधक सम्यक् श्रद्धा श्रोर ज्ञान होता है या नहीं ? जो राग होता है वह श्रद्धा-ज्ञानको मिथ्या नहीं करता। ज्ञानीको चारित्रकी कचाईसे राग होता है, वहां श्रज्ञानी उस रागको ही देखता है परन्तु रागका निषेध करने वाले श्रद्धा श्रौर ज्ञानको नहीं पहिचानता।

मिध्यादृष्टि जीव स्वभावका अनुभव करनेके लिये ऐसा विचार करता है कि 'स्वभावसे में अबन्ध निर्दाप तत्त्व हूँ और पर्यायदृष्टिसे बंधा हुआ हूँ?—इसप्रकार सनके अवलम्बनसे शास्त्रके ल्ह्नसे रागरूप वृक्तिका उत्थान करता है, परन्तु स्वभावके अवलम्बनसे उस राग रूप वृक्तिको तोड़कर अनुभव नहीं करता तब तक उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता।

कोई जीव जैन दशनके अनेक शास्त्रोंको पढ़कर महा पंडित हो गया, अथवा कोई जीव बहुन समयसे बाह्य त्यागी हुआ और उसीमें धर्म मान लिया, किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि इससे क्या ?—इसमें धर्म कहां है ? परके अवलम्बनमें अटक कर धर्म मानना मिथ्यादृष्टिका काम है। राग मात्रका अवलम्बन छोड़कर म्बभावके आश्रयमे निर्णय और अनुभव करना सम्यक्दृष्टिका धर्म है। और उसके बाद ही चारित्र दशा होती है। रागका अवलम्बन तोड़कर आत्म स्वभावका निर्णय और अनुभव न करे और दान, दया, शील, तप इत्यादि सब कुछ करता रहे तो इससे क्या ? यह तो सब राग है इसमें धर्म नहीं है।

आत्मा ज्ञान स्वरूप है राग स्वरूप नहीं। ज्ञान स्वरूपमें वृत्तिका उत्थान ही नहीं है। 'मैं त्रिकाल अवन्ध हैं' ऐपा विकल्प भी ज्ञान स्वरूप में नहीं है। यद्यपि निश्चयमें आत्मा त्रिकाल अवन्ध रूप ही है। यह बात तो इसी प्रकार ही है, परन्तु जो अवन्ध स्वभाव है वह 'मैं अवन्ध हूं' ऐसे विकल्पकी अपेचा नहीं रखता, अर्थात् 'मैं अवन्ध हूं' ऐसे विकल्पका अवलम्बन अवन्ध स्वभावको श्रद्धांके नहीं है। विकल्प तो राग

है, विकार है वह आत्मा नहीं है; उस विकल्पके अवलम्बनसे आत्मानु-भव नहीं होता।

'मैं अबन्ध स्वरूप हूँ' ऐसे विचारका अवलम्बन निश्चयनयका पत्त (राग) है और 'मैं बंधा हुआ हूं' ऐसे विचारका अवलम्बन व्यवहारका पत्त (राग) है। यह नयपत्त बुद्धि मिध्यात्व है। इस विकल्प रूप निश्चयनयका पत्त जीवने पहले अनन्त बार किया है, परन्तु स्वभावका आश्रय रूप निश्चयनय कभी प्रगट नहीं हुआ। समयसारकी ग्यारहवीं गाथाके भावार्थमें कहा है कि 'शुद्ध नयका पत्त कभी नहीं हुआ'; यहां 'शुद्ध-नयका पत्त' कहा है, वह मिध्यात्व रूप या राग रूप नहीं है, क्योंकि त्रिकाल शुद्ध स्वभावका आश्रय करना सो उसे ही वहां 'शुद्ध नयका पत्त' कहा है और वही सम्यक्दर्शन है। वहां जिसे शुद्ध नयका पत्त कहा है उसे यहां 'नयातिकांत' कहा है; और वह मुक्तिका कारण है। ग्यारहवीं गाथामें यह कहा है कि "प्राणियोंक भेद रूप व्यवहारका पत्त तो अनादिसे ही है;" वहां जिसे भेद रूप व्यवहारका पत्त तो अनादिसे ही है;" वहां जिसे भेद रूप व्यवहारका पत्त कहा है उसमें, इस गाथामें कहे गये दोनों पत्तका समावेश हो जाता है। निश्चयनयके विकल्पका पत्त करना भी भेदरूप व्यवहारका ही पत्त है। हि अस्ता भी मिथ्यात्व है।

जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसे स्वभावका आश्रय करना सो सम्यक् दर्शन है, किन्तु 'शुद्ध स्वभाव हूँ' ऐसे विकल्पके साथ एकत्ववृद्धि करना सो मिथ्यात्व है। आत्मा राग स्वरूप है ऐसा मानना सो व्यवहारका पच्च है-स्थूल मिथ्यात्व है; और 'आत्मा शुद्ध स्वरूप है' ऐसे विकल्पमें अटकना सो विकल्पात्मक निश्चयनयका पद्म है-रागका पद्म है। श्री आचार्यदेव कहते है कि 'मैं शुद्ध हूँ' ऐसे विकल्पके अवलंबनसे आत्माका विचार किया तो उससे क्या ? आत्माका स्वभाव वचन और विकल्पातीत है। आत्मा शुद्ध और परिपूर्ण स्वभावी है वह स्वभाव निजसे ही है, शास्त्राधारसे या विकल्पके आधारसे वह स्वभाव नहीं है; और इसलिये उस स्वभावका अनुभव (निर्णय) करनेके लिए किसी शास्त्राधार या विकल्पके आश्रयकी आव- श्यक्ता नहीं है, किन्तु स्वभावके ही आश्रयकी आवश्यक्ता है। स्वभावका अनुभव करते हुए 'मैं शुद्ध हूँ' इत्यादि विकल्प आजाता है, परन्तु जबतक उस विकल्पमें लगा रहता है तबतक अनुभव नहीं होता। यदि उस विकल्प को तोड़कर नयातिकांत होकर स्वभावका आश्रय करे तो सम्यक् निर्णय और अनुभव हो, वही धर्म है।

जैसे तिजोरीमें रखे हुए एक लाख रुपये बही खातेके हिसाबकी अपेत्तासे या गिनतीके विचारके कारण स्थित नहीं हैं, किन्तु जितने रुपये हैं वे स्वयं ही हैं; इसप्रकार आत्मस्वभावका अनुभव शास्त्रके आधारसे अथवा उसके विकल्पसे नहीं होता, अनुभव तो स्वभावाश्रित है। वास्तवमें स्वभाव और स्वभावकी अनुभूति अभिन्न होनेसे एक ही है, भिन्न नहीं है। दूसरी ओर यदि किसीके पास रुपया पैसा (पूंजी) न हों तो किन्तु वह मात्र बही—खाता लिखा करें और विचार करता रहे—यों हो गिनता रहे तो उससे कहीं उसके पास पूंजी नहीं हो जाती, इसीप्रकार आत्मस्वभावके आश्रयके विना मात्र शास्त्रोंके पठन—पाठनसे अथवा आत्मा संबंधी विकल्प करनेसे सम्यक्दर्शन प्रगट नहीं हो जाता।

'शास्त्रोंमें आत्माका स्वभाव सिद्धके समान शुद्ध कहा है' इसप्रकार जो शास्त्रोंसे माने उसके यथार्थ निर्णय नहीं होता। शास्त्रोंमें कहा है इस-लिये आत्मा शुद्ध है--ऐसी बात नहीं है; आत्माका स्वभाव शुद्ध है, उसे शास्त्रोंकी अपेद्या नहीं है, इसलिये स्वभावके ही आश्रयसे स्वभावका अनुभ्यक करना सो सम्यक्दर्शन है।

श्वात्मस्वभावका अनुभव किये बिना कर्म प्रनथ पढ़ लिये तो इससे क्या? श्रीर श्राध्यात्मिक प्रनथोंको पढ़ डाले तो भी इससे क्या? इनमेंसे किसी भी कार्यसे श्रात्मधर्मका लाभ नहीं होता। श्रात्मा करता है, श्रतः वह कैसा कर्म करे (कैसा कार्य करे) कि उसे धर्म लाभ हो; —यह बात इस कर्ताकर्म श्राधिकारमें बताई है। श्रात्मा जड़ कर्मको बांघे श्रीर कर्म श्रात्मा के लिये बाधक हों —यह बात तो यहां है ही नहीं; श्रीर 'मैं शुद्ध हूं' ऐसा जो मनका विकल्प है सो भो धर्मात्माका कार्य नहीं है। किन्तु स्वभावका अनुभव स्वभावके ही आश्रयसे होता है इसलिये शुद्ध स्वभावका आश्रय ही धर्मात्मा का कार्य है।

'श्रात्मा शुद्ध है राग मेरा म्बरूप नहीं है' ऐसे विचारका अवलंबन भी सम्यकदर्शनमें नहीं है, तब फिर देव गुरु, शास्त्रकी भक्ति इत्यादिसे सम्यक्दर्शन होनेकी बात कहां रही ? श्रोर पुण्य करते २ श्रात्माकी पहिचान हो जाती है, या श्रच्छे निमित्तोंके अवलंबनसे श्रात्माको धर्ममें सहायता मिलती है-ऐसी स्थूल मिथ्या मान्यता तो सम्यक् दर्शन से बहुत बहुत दूर है। दया, दान, भक्ति, त्रत, उपवास, मच्चे देव, गुरु, शास्त्रकी श्रद्धा, यात्रा श्रोर शास्त्रोंका ज्ञान-यह सब वास्तवमें रागके मार्ग हैं, उनमें से किसीके भी श्राश्रयसे श्रात्मस्वभावका निर्णय नहीं होता; क्योंकि श्रात्मस्वभावका निर्णय तो श्रद्धा श्राट होनेसे पूर्व वीतराग श्रद्धा श्रोर वीतराग ज्ञानके द्वारा स्वभावका श्रद्धा प्रगट होनेसे पूर्व वीतराग श्रद्धा श्रोर सम्यक्द्यन है। श्रोर ऐसा श्रनुभव करने वाला जीव हो समयसार है। ऐसा श्रनुभव प्रगट नहीं किया श्रोर छपरोक्त दया, दान, भक्ति, त्रत, यात्रा इत्यादि सब कुछ किया तो इससे क्या ?— ऐसा तो श्रभव्य जीव भी करते हैं।

प्रश्तः—'सम्यक्दर्शनके बिना त्रत, तप, दान, भक्ति इत्यादि किये तो इससे क्या ?' इसप्रकार 'इससे क्या-इससे क्या ?' कहकर इन सब कार्योंको उड़ाये देते हो अर्थात् इन दयादिमें धर्म माननेका निषेध करते हो; तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक मात्र आत्माकी पहिचान करके सम्यकदर्शन प्रगट किया तो इससे क्या ? क्या मात्र सम्यक्दर्शन प्रगट कर तेनेसे उसीमें सब कुछ आजाता है ?

उत्तर:—सम्यक्दर्शन होजाने से उसीमें सम्पूर्ण आहमा आजाता है। सम्यक्दर्शनके होनेपर परिपूर्ण आस्मस्वभावका अनुभव होता है। जो अनन्त कालमें कभी नहीं हुई थी ऐसी अपूर्व आत्मशांतिका संवेदन वर्तमान में होता है। जैसा आनन्द सिद्धभगवानको प्राप्त है उसी भाँतिके आनन्दका अंश वर्तमानमें अपने अनुभवमें आता है। सम्यक्दर्शनके होनेपर वह जीव निकट भविष्यमें ही अवश्यमेव सिद्ध हो जायेगा। वर्तमानमें ही अपने पिर्पूर्ण स्वभावको प्राप्त करके सम्यग्दृष्टि जीव कृतकृत्य होजाता है, और पर्यायमें प्रतिच्चण वीतराग आनन्दकी वृद्धि होती जाती है। वे स्वप्तमें भी पर पदार्थको अपना नहीं मानते, और परमें या विकारमें सुख वृद्धि नहीं होती। सम्यक्दर्शनकी ऐसी अपार महिमा है। यह सम्यक्दर्शनहीं आत्माके धर्मका मूल है। इसिलये ज्ञानीजन कहते हैं कि इस सम्यक्दर्शन के बिना जीवने सब कुछ किया तो इससे क्या श सम्यक्दर्शनके बिना समस्त व्यर्थ हैं, अरण्य रोदनके समान हैं, विना इकाई के शून्य समान है। यह सम्यक्दर्शन किसी भी परके आश्रयसे या विकल्पके अवलवनसे नहीं होता किन्तु अपने शुद्धात्म स्वभावके हो आश्रयसे होता है। स्वभावका आश्रय लेते ही विकल्पका आश्रय खूट जाता है। किन्तु विकल्पके लच्से विकल्पके आश्रयको दूर करना चाहे तो वह दूर नहीं हो सकता।

धर्मी जीवका धर्म स्वभावके आश्रयसं स्थिर है। उसके सस्यक्ट-र्शनादि धर्मको किसी परका आश्रय नहीं है। जबिक यह बात है तब धर्मी जीवके यदि रुपया पैसा मकान इत्यादिका सयोग न हो तो इससे क्या? और यदि बहुतेरे शास्त्रोंका ज्ञान न हो तो इससे क्या? धर्मी जीवके यह सब न हों तो इससे कहीं उसके धर्ममें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि धर्मी का धर्म किसी परके आश्रय, रागके आश्रय या शास्त्र ज्ञानके आश्रय पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु अपने तिकाल स्वभावके ही आधार पर धर्मीका धर्म प्रगट हुआ है, और उसीके आधार पर दिका हुआ है, और उसीके आधार पर बृद्धिगत होकर पूर्णवाको प्राप्त होता है।

## ४२ द्रव्यदृष्टि श्रोर पर्यायदृष्टि तथा उसका प्रयोजन

[ नियमसार प्रवचनकी चर्चांसे ]

गुण पर्यायोका पिंड द्रव्य है। श्रात्म द्रव्य श्रपने म्वभावसे दिका

हुआ है, रागके कारण नहीं । आत्म के स्वरूपमें राग नहीं है और रागके द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहिं होती। त्रिकाल द्रव्य स्वरूपको स्वीकार किये बिना सम्यक्दरीन नहीं होता क्योंकि पर्याय तो एक समय मात्रकी ही होती है, श्रीर दूसरे समयमें उमकी नास्ति हो जाती है, इसलिये पर्यायके लचसे एकात्रता या सम्यक्दर्शन नहीं हो सकता। केवलज्ञान भी एक समय मात्र की पर्याय है, परन्तु ऐसी अनन्तानन्त पर्यायोंको अभेद्रूपसे संग्रह् करके द्रव्य विद्यमान है, अर्थान अनंत केवलज्ञान पर्यायोंको प्रगट करनेकी शक्ति द्रव्यमें है, इपिलिये केवलज्ञानको महिमासे द्रव्य स्वभावकी महिमा अनंत-गुनी है, इसे समभनेका प्रयोजन यह है कि पर्यायमें एकत्व बुद्धिको छोड़-कर द्रव्य स्वभावमें एकत्व वृद्धिका करना । एकत्व वृद्धिका श्रर्थ भी यही हूँ? ऐसी मान्यता है। पर्यायके लक्तसे 'यही मैं हूँ' इसप्रकार ऋपनेको पर्याय जितना न मानकर, त्रिकाल द्रव्यके लज्ञसे 'यही मैं हूं' इसप्रकार द्रव्य स्व-भावकी प्रतीति करना सी सम्यकदर्शन है। केवलज्ञानादि कोई भी पर्याय एक समय मात्रकी अस्तिरूप है, दूसरे समयमें उसकी नास्ति हो जाती है; इमलिये आत्माको पर्याय जितना माननेसे सम्यक्दर्शन नहीं होता. और जो द्रव्य स्वभाव है सी वह त्रिकाल एकरूप सन् ऋस्तिरूप है। केवलज्ञान प्रगट हो या न हो इसकी भी जिसे अपेचा नहीं है ऐसे उस स्वभावको मानने से हां सम्यकदर्शन प्रगट होता है।

एक अवस्थामें से दूसरी अवस्था नहीं होती: वह द्रव्यमें से ही होती है अर्थान एक पर्याय स्वयं दूसरी पर्यायके रूपमें परिणमित नहीं होती किन्तु क्रमबद्ध एकके बाद दूसरी पर्यायके रूपमें द्रव्यका ही परिणमन होता है; इसलिये पर्याय दृष्टिको छोड़का द्रव्य दृष्टिके करनेसे ही शुद्धता प्रगट होती है।

पर्याय खंड-अखंडरूप है, वह सदा एक समान नहीं रहती। और द्रव्य अखंडरूप है वह सदा एक समान रहता है। इसलिये द्रव्यदृष्टिसे शुद्धता प्रगट होती है।

पर्याय चिएक है, द्रव्य त्रिकाल है; त्रेकालिक ही लचसे एका-प्रता हो सकती है और धर्म प्रगट होता है, किन्तु चिएक के लचसे एकाप्रता नहीं होती, तथा धर्म प्रगट नहीं होता। पर्याय कमवर्ती स्वभाव बाली होती है इसलिये वह एक समयमें एक ही होतो है, और द्रव्य अकमवर्ती स्व-भाववाला अनंत पर्यायोंका अभिन्न पिंड है जो कि प्रति समय परिपूर्ण है; खद्मस्थके वर्तमान पर्याय अपूर्ण है, और द्रव्य पूर्ण है इसलिये परिपूर्णताके लचसे हो सम्यक्दर्शन और वीतरागता प्रगट होती है; अपूर्णताके लचसे ही सम्यक्दर्शन यौर वीतरागता प्रगट नहीं होती, परंतु उक्टा राग उत्पन्न होता है। सम्यक्दर्शन के बाद भी जीवको परिपूर्णताके लचसे ही कमशः चारित्र-वीतरागता और सर्वज्ञता प्रगट होती है।

मुमुत्तुत्रोंके ऊपरके अनुसार द्रव्य श्रीर पर्यायका यथार्थ ज्ञान करके, त्रिकाल द्रव्य स्वभावकी श्रीर रुचि (उपादेय वृद्धि) करके वहीं एकता करनी चाहिये श्रीर पर्यायकी एकत्वबृद्धि छोड़ देनी चाहिये। यही धर्मका उपाय है।

जिसके पर्याय दृष्टि होती है वह जीव रागको अपना कर्तव्य मानता है और रागसे धर्म होना मानता है, क्योंकि पर्यायदृष्टिमं रागकी ही उत्पत्ति है: और रागका सम्बन्ध पर द्रव्योंके साथ ही होता है इसलिये पर्यायदृष्टिवाला जीव परद्रव्योंके लक्तमे परद्रव्योंका भी अपनेको कर्ता मानता है - इमीका नाम मिथ्यात्व है, यही अधर्म है।

किंतु जिसकी दृष्टि द्रव्यम्बभावकी होगई है वह जीव कभी रागकों श्रपना कर्तव्य नहीं मान सकता श्रोर न उसमें धर्म ही मानता है, क्योंकि स्वभावमें रागका श्रभाव है। जो पर्यायके रागका कर्तृत्व भी नहीं मानता वह पर द्रव्यका कर्तृत्व कैसे मानेगा? श्रथीत उसके परसे रागसे भिन्न स्वभावकी दृष्टिमें ज्ञान श्रीर वीतरागताकी ही उत्पत्ति हुआ करती है। इसीका नाम सम्यक्ट्षि है, श्रोर यही धर्म है।

इसिलिये सभी आत्मार्थी जीवोंको अध्यात्मके अभ्यासके द्वारा द्रव्यदृष्टि करनी चाहिये यही प्रयोजन भूत है। द्रव्यदृष्टि कहो या शुद्धनय का अवलंबन कहो, निश्चयनयका आश्रय कहो या परमार्थ सब एक ही है।

## ४३ धमकी पहली भूमिका भाग १

#### — मिध्यात्वका अर्थ —

पहले हम यह देखलें कि मिश्यात्वका अथ क्या है और मिश्यात्व किसे कहते हैं एवं उसका वास्तविक लच्चण क्या है ?

मिथ्यात्वमं दो शब्द हैं (१) मिथ्या श्रौर (२) त्व। मिथ्या श्रश्चीत् श्रसत् श्रौर त्व श्रथीत् पन। इसप्रकार खोटापन, विपरीतता, श्रस-त्यता, श्रयथार्थना, इत्यादि श्रनेक श्रथ होते हैं।

यहांपर यह देखना है कि जीवमें निजमें मिथ्यात्व या विपरीतता क्या है क्यों कि जीव अनादि कालसे दुःख भोगता रहता है और वह उसे अनादि कालसे मिटानेका प्रयत्न भी करता रहता है किन्तु वह न तो मिटता है और न कम होता है। दुःख समय समय पर अनन्त होता है और वह अनेक प्रकारका है। पूर्व पुण्यके योगसे किसी एक सामग्रीका संयोग होनेपर उसे ऐसा लगता है कि मानों एक प्रकारका दुःख कम होगया है किन्तु यदि वास्तवमें देखा जाय तो सचमुचमें उसका दुःख कम नहीं हुआ है; क्योंकि जहां एक प्रकारका दुःख कम अग्रा है; क्योंकि जहां एक प्रकारका दुःख गया नहीं कि दूसरा दुःख आ उपस्थित होता है।

मूलभूत भूलके बिना दुःख नहीं होता। दुःख है इसिलये भूल होती है स्रोर भूल ही इस महा दुःखका कारण है। यदि वह भूल छोटी हो तो दुःख कम स्रोर स्रल्पकालके लिये होता है. किन्तु यह बहुत बड़ी भूल है इसिलये दुःख बड़ा और स्रनादि कालसे है। क्योंकि दुःख स्नादि कालका है स्रोर वह स्रनंत है इसिलये यह निश्चय हुझा कि मिथ्यात्व स्रथीत जीव संबंधी विपरीत समभ-भूल सबसे बड़ी स्रोर स्ननंती है। यदि भयंकर भूल न होती तो भयंकर दुःख न होता। महान् भूलका फल महान् दुःख है, इसिलये महान दुःखको दूर करनेका सच्चा उपाय महान भूलको दूर करना है।

# — दुःखका होना निश्चित करें —

कोई कहता है कि जीवके दुःख क्यों कहा जाय ? रुपया पैसा हो, खाने पीने की सुविधा हो और जो चाहिये वह मिल जाता हो फिर भी उसे दुःखी कैसे कहा जाय ?

उत्तर—भाई! तुभे परवातुको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है या नहीं ? तेरे मनमें अंतरंगसे यह इच्छा होती है या नहीं कि मेरे पास पर सामग्री रूपया पैसा इत्यादि हो तो ठीक हो और यह सब हो तो मुभे सुख हो; इसप्रकारकी इच्छा होती है सो यही दुःख है। क्योंकि यदि तुभे दुःख न हो तो पर वस्तु प्राप्त करके सुख पानेकी इच्छा न हो।

यहांपर अज्ञान पूर्वक इच्छा की वात है क्योंकि अज्ञान-भूलके दूर होने पर अध्यरताकों लेकर होने वाली जो इच्छा है उसका दुःख अलप है। मुल दुःख अज्ञान पूर्वक इच्छाका ही है। इच्छा कहो, दुःख कहो, आकुलता कहो अथवा परेशानी कहो सबका अर्थ एक ही है। यह सब मिथ्यात्वका फल है। अपने स्वस्त्पकी अपनीत दशामें इच्छाके बिना जीवका एक समय भी नहीं जाता निरंगर अपने को भूलकर इच्छा होती ही रहती है और वही दुःख है।

जीवकी सबसे बड़ी भयंकर भूल होती है इसिलये महान दुःख है। अर्थान् जीवके एकके बाद दूसरी इच्छा ड्योट लगाये रहती है। अर्थेर वह रकती नहीं है यही महान दुःख है। उसका कारण मिथ्यात्व-विपरीत मान्यता-महान भूल है। गिथ्यात्व क्या है? यह यहांपर कहा जाता है।

## — मिथ्यान्व क्या है ? —

यदि मिथ्यात्व द्रव्य अथवा गुण हो तो उसे दूर नहीं किया जा सकता; किन्तु यदि वह मिथ्यात्व पर्याय हो तो उसे बदलकर मिथ्यात्व दूर किया जा सकता है।

मिश्यात्व- विपरीतता है। विपरीतता कहते ही यह सिद्ध हुआ कि उसे बदलकर सीधा (यथार्थ) किया जा सकता है। मिश्यात्व जीवके

# सम्यग्दर्शन अ—

किसी एक गुणकी विपरीत अवस्था है और वह अवस्था है इसलिये समय समय पर बदलती है। इसलिये मिथ्यात्व एक समयकी अवस्था होनेसे दूर किया जा सकता है।

# — जीवके किस गुणकी विपरीत अवस्था मिध्यात्व या भृल है? —

में कौन हूँ ? मेरा सच्चा स्वरूप क्या है ? जो यह चाणिक सुख दुःख का अनुभव होता है वह क्या है ? पुण्य पापका विकार क्या है ? पर वस्तु देहादिक मेरे हैं या नहीं इसप्रकार स्व--परकी यथार्थ मान्यता करनेवाला जो गुण है उसकी विपरीतदशा मिथ्यात्व है । अर्थान् आत्मामें मान्यता (श्रद्धा) नामका त्रिकाल गुण है और उसकी विपरीत अवस्था मिथ्यात्व है ।

जीवकी जैसी विपरीत मान्यता होती है वह वैसा ही आचरण करता है अर्थात् जहां जीवकी मान्यतामें भूल होती है वहां उसका आच-रण विपरीत ही होता है। जीवकी मान्यता उल्टी हो और आचरण सचा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जहां विपरीत मान्यता होती है वहां ज्ञान भी उल्टा ही होता है।

'मिथ्या' का अर्थ है विपरीत, उन्टा अथवा मूठा और 'त्व' अर्थात् उससे युक्त। यह भूल बहुत बड़ी और भयंकर है क्योंकि जहां मि-थ्या-मान्यता होती है वहां आचरण और ज्ञान भी मिथ्या होता है और उस विपरीततामें महान् दु:ख होता है। ऐसी मिथ्यात्वरूपी भयंकर भूल क्या है ? इस संबंधमें विचार करते हैं।

स्वरूपकी मान्यता करनेवाला श्रद्धा नामका जीवका जो गुण है उसे स्वयं श्रपने श्राप उल्टा किया है, उसीको मिथ्या मान्यता कहा जाता है। वह श्रवस्था होनेसे दूर की जा सकती है।

— उस भयंकर भूलको कौन दूर कर सकता है? — वह जीवकी अपनी अवस्था है, इसलिये जीव उसे स्वयं दूर कर

सकता है। श्रपने स्वरूपकी जो सबसे बड़ी घोरातिघोर भयंकर भूल है वह कबसे चली आ रही है ?

क्या वर्तमानमें तेरे वह भूल विद्यमान है ? यदि वर्तमान में भूल है तो पहले भी भूल थी, श्रोर यदि पहले बिल्कुल भूल रहित होगया होता तो वर्तमानमें भूल नहीं होती। पहले पक्की -कभी न हटनेवाली यथार्थ समभ--मान्यता करली हो श्रोर वह यदि दूर हो गई हो तो ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—

जिसे थोड़ा सच्चा ज्ञान हुआ हो वह ज्ञानमें कभी भूल नहीं होने देता। जैसे में दशाश्रीमाली विणिक हूँ इसप्रकारका ज्ञान स्वयं कभी भूल नहीं जाता; में दशाश्रीमाली विणिक हूँ यह नाम तो जनम होने के बाद स्वयं माना है २५--४० वर्षसे शरीरका नाम मिला है; आत्मा कुछ स्वयं विनया नहीं है तथापि वह रटते रटते कितना हह होगया है ? जब भी बुलावे तब कहता है कि में बिनया हूँ, में कोली भाल नहीं हूँ इसप्रकार अल्प वर्षोंसे मिले हुये शरीरका नाम भी नहीं भूलता तो पर वस्तु-शरीर-वाणी मन, बाहरके संयोग तथा परकी आंगका भुकावसे होनेवाले राग-द्वेपके विकारी भावोंसे भिन्न अपने शुद्ध आत्माका पहले पक्षा ज्ञान और सची समक्त की हो तो उसे कैसे भूल सकता है ? यदि पहले पक्षा मची समक की हो तो उसे कैसे भूल सकता है ? यदि पहले पक्षा मची समक की हो तो वर्तमानमें विपरीतता न हो; चूं कि वर्तमानमें विपरीतता दिखाई देती है इससे सिद्ध है कि पहले भी जीवने विपरीतता की थी।

तू-श्रात्मा श्रनंत गुणका पिंड श्रनादि श्रनंत है। उन श्रनंत गुणों में एक मान्यता-श्रद्धा नामका गुणकी श्रवस्था तेरी विपरीततासे श्रनादि जालसे स्वयं विपरीत करता श्राया है श्रोर उसे तू श्रागे ही बढ़ाता चला जारहा है। वह भूल-विपरीतता वर्तमान श्रवस्थामें है इसलिये वह टाली जा सकती है।

### — अग्रहीतिमध्यात्व —

तू अनादि कालसे आत्मा नामक वस्तु है। मैं जन्मसे मरण तक ही होता हूं इसप्रकारकी धारणा, विपरीत धारणा है क्योंकि जिस वस्तुको कभी किसीने उत्पन्न ही नहीं किया उस वस्तुका कभी नाश नहीं हो सकता।
मैं जन्मसे मरण तक ही हूँ ऐसी जीवकी मह।विपरीत मान्यता है। क्योंकि
जीव यह मानता है कि मेरे मरणके बाद जो पैसा रहेगा उसका विल करूं, परंतु वह यह नहीं विचार करता कि मरनके बाद मैं न जाने कहां जाने वाला हूँ; इसिलये अपने आत्म कल्याणके लिये कुछ करूं। अनादि कालसे चली आने वाली और किसीके द्वारा न सिखाने पर भो बनी हुई जो महाविपरीत मान्यता है उसे अधहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसी विप-रीत मान्यता स्वयं अपने आप ही करता है, उसे कोई सिखाता नहीं है! जैसे वालकको रोना सिखाना नहीं पड़ता उसीप्रकार मैं जन्म-मरण तक ही हैं; इसप्रकारकी मान्यता किसीके सिखाये बिना ही हुई है। जो शरीर है सो में हूं। रुपया पैसामें मेरा सुख है, इत्यादि परवस्तुमें अपनेपनकी जो मान्यता है सो अधहीत विपरीत मान्यता है, जो जीवके अनादिकालसे चली आ रही है।

जो शरीर है सो में हूं। शरीरके इलन-चलनकी किया में कर सकता हूं इसप्रकार अज्ञाना जीव मानता है। और शरीरको अपना मानने से बाहरकी जिस वस्तुसे शरीरको सुविधा मानता है उसपर प्रीति और राग हुये बिना नहीं रहता। इसलिये उसके अव्यक्तरूपमें ऐसी मान्यता बन जाती है कि मुक्ते पुण्यसे सुख होता है। बाहरकी सुख सुविधाका कारण पुण्य है। यदि मैं पुण्य करूं तो मुक्ते उसका फल मिलेगा इसप्रकार किसीके द्वारा सिखाये बिना ही अनादि कालसे मिथ्याज्ञान चला आ रहा है। जीव यह अनादि कालसे मान रहा है कि मुक्ते पुण्यसे लाभ होता है और परका कुछ कर सकता हैं।

जिसने यह माना कि शरीर मेरा है और यद्यपि किसी परसे सुख सुविधा नहीं होती तथापि जिस पदार्थसे वह अपने शरीरके लिये सुख सुविधा होती हुई मानता है उसपर उसे श्रीत होती है। और वह यह मानता है कि पुण्यसे शरीरको सुख सुविधा मिलती है इसलिये अनादि कालसे यह मान रहा है कि पुण्यसे लाभ होता है। पुण्यसे सुके लाभ होता है और जो शरीर है सो मैं हूं तथा मैं शरीरके कार्य कर सकता हूं इसप्रकार की विपरीत मान्यता अनादि कालसे किसी के द्वारा सिखाये बिना ही जीव के चली आरही है, यही महाभयंकर दुःखकी कारणरूप भूल है। पाप करनेवाला जीव भी पुण्यसे लाभ मानता है क्योंकि वह स्वयं अपनेकों पापी नहीं कहलवाना चाहता, अर्थात् स्वयं पाप करते हुये भी उसे पुण्य अच्छा लगता है। इसप्रकार अज्ञानी मिश्यादृष्टि जीव अनादि कालसे पुण्य को भला-हितकर मान रहा है।

अनादिकालसे जीवने पुर्य अर्थात् शास्त्रीय भाषामें कथित मंद कषायमें लाभ माना है। वह यह मानता ही रहता है कि शरीर तथा शरीर के काम मेरे हैं और शरीरसे तथा पुर्यसे मुफ्ते लाभ होता है। वह जिसे अपना मानता है उसे ह्य क्यों मानेगा ? यह महा भयंकर भूल निगोदसे लेकर जगत्के सर्व अज्ञानी जीवोंके होती है और यहां अगृहीत मिध्यात्व है।

### — गृहीत मिथ्यान्व —

निगोदसे निकले हुये जीवको कभी मंद कपायसे मन प्राप्त हुआ और संज्ञी पंचेन्द्रिय हुये, उनके विचारशक्ति प्राप्त हुई और वे यह सीचन लगे कि मेरा दुःख कैसे मिटे; तब पहले "जीव क्या है?" यह विचार किया, इसका निश्चय करनेके लिये दूसरे से सुना अथवा स्वयं पढ़ा, वहां उल्टा नया अम उत्पन्न होगया। वह नया अम क्या है? दूसरे से सुनकर यों मानने लगा कि जगत्में सब मिलकर एक ही जीव है शेष सब अम हैं, या तो गुरुसे हमें लाभ होगा अथवा भगवानकी कुपासे हम तर जायेंगे या किसीके आशीर्वाद्से कल्याण हो जायगा अथवा करतुको चिलक मानकर वस्तुओंका त्याग करें तो लाभ होगा अथवा मात्र जैनधर्मने ही सचाईका ठेका नहीं लिया, इसलिये जगत्के सभी धर्म सब हैं इसप्रकार अनेक तरहके बाहरके नथे नये अम महण किये; परंतु भाई! जैसे 'एक और एक मिलकर दो होते हैं, ' यह त्रिकाल सत्य है, उसीप्रकार जो वस्तु स्वभाव या वस्तु धर्म है वही वीतरार्गा—

विज्ञान ने कहा है, इसिलये वह त्रिकाल सत्य ही है, अन्य कोई कथन सत्य नहीं है।

जनमके बाद श्रानंक प्रकारकी नई विपरीत मान्यताएँ प्रहण की, उसीको गृहीत मिथ्यात्व भी कहते हैं। उसे लोकमृहता, देवमृहता श्रीर गुरुमृहता भी कहा जाता है।

लोकमूढ़ता-पूर्वजों ने अथवा कुटुम्बके बड़े लोगों ने किया या जगत्के अप्रगण्य बड़े लोगोंने किया इसलिये मुक्ते भी वैसा करना चाहिसे श्रीर स्वयं विचार शक्तिमे यह निश्चय नहीं किया कि सत्य क्या है। इस प्रकार श्रपने को जो मन-विचार करनेकी शक्ति प्राप्त हुई है उसका सहु-पयोग न करके दुरुपयोग ही किया ऋौर जिसके फलम्बरूप उसकी विचार शक्तिका सरग् हुए बिना नहीं रहता । मंद कपायके फलस्वरूप विचार शक्ति प्राप्त कर लेने पर भी उसका सदुपयोग न करके अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात्वके साथ नया भ्रम उत्पन्न कर लिया और उसे पुष्ट किया उसके फलम्बम्बप जीवको ऐसी हलकी दशा प्राप्त होती है जहां विचार शक्तिका श्रभाव है। श्रपनी विचार शक्तिको गिरवी रखकर सैनी जीव भी धर्मके नाम पर इस प्रकार अनेक तरहकी विपरीत मान्यता ओंको पुष्ट किया करते हैं कि यदि हमारे बाप दादा कुदेवको मानते हैं तो हम भी उन्हें ही मानेंगे ! इसप्रकार अपनी मनकी शक्तिका घात करके स्वयं अपने लिये निगोदकी तैयारी करते हैं जैसे निगोदिया जीवको विचार शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार गृहीत मिथ्यात्वी जीव अपनी विचार शक्तिका दुरुपयोग करके उसका घात करता है श्रीर उस निगोद की तैयारी करता है जहां विषार शक्तिका सर्वथा अभाव है।

देवमूढ़ता - सच्चे धर्मको समभाने वाला कौन हो सकता है ऐसी विचार शक्ति होने पर भी उसका निर्णय नहीं किया।

निजको विपरीत ज्ञान है इसिलये जिसे यथार्थ पूर्णज्ञान हुन्ना है ऐसे दिव्य शक्ति वाले सर्वज्ञ देवके पाससे सन्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है: किंतु जीव उन्हें नहीं पहचानता और सर्वज्ञ देवके संबंध में (अर्थात संपूर्ण सचा ज्ञान किसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में ) मूर्यता धारण करता है और इसप्रकार सच्चे देवके संबंध में भी अपनी विचार शक्तिका दिवाला पीटता है, यही देव मूढ़ता है।

( देवका अर्थ पुण्यके फलसे प्राप्त स्वर्गके देव नहीं; किंतु ज्ञानकी दिव्य शक्ति धारण करनेवाले सर्वज्ञदेव हैं )

गुरुमूद्रता—बीमार आद्मी इस संबंधमें खूब विचार करता है श्रीर परिश्रम करके यह दूं ढ निकालता है कि किस डाक्टरकी द्वा लेनेसे रोग दूर होगा। लोग कुम्हारके पास दो टकेकी हंडिया लेने जाते हैं तो उसको भी खूब ठोक बजाकर परीचा कर लेते हैं इसीप्रकार और भी अनेक सांसा-रिक कार्योंमें परीचा की जाती है, किंतु यहांपर आत्माक अज्ञानका नाश करनेके लिये और दुःखको दूर करनेके लिये कीन निमित्त (गुरु) हो सकता है ? इसकी परीचाके द्वारा निर्णय करनेमें विचार शक्तिको नहीं लगाता और जैसा पिताजी ने कहा है अथवा कुल परंपरासे जैसा चला आरहा है उसीका अन्धानुकरण करके दोड़ लगाता है, यही गुरुमूढता है।

इसप्रकार जीव या तो विचार शक्तिका उपयोग नहीं करता और यदि उपयोग करने जाता है तो उपरोक्त लोकमृद्ता, देवमृद्ता और गुरुमृद्ता से तीन प्रकारसे लुट जाता है। कुगुर कहते हैं कि दान दोगे तो धर्म होगा; किन्तु भले आद्मा ! ऐसा तो गांवके भंगी भी कहा करते हैं कि मोई वाप ! एक बोड़ी दोगे तो धर्म होगा। इसमें कुगुर ने कौनसी अपूर्व बात कहदी और फिर शीलका उपदेश तो मां बाप भी देते हैं तो वे भी धर्म गुरु कहलायेंगे। स्कूलों और पाठशालाओं में भी आहिंसा सत्य और बहाचयीदि पालन करनेकों कहा जाता है तो वहांके अध्यापक भी धर्म गुरु कहलायेंगे और वहांकी पुस्तकें धर्म शास्त्र कहलायेंगें किन्तु ऐसा नहीं होता। धर्मका स्वस्प अपूर्व है।

तीन प्रकारकी मृद्राश्रोंमें गुरुमूद्रना विशेष है उसमें धर्मके नाम पर स्वयं अधर्म करता हुआ भी धर्म मानता है। उदाहरणके रूपमें दुकानमें वैठा हुआ आद्मी यह नहीं मानता कि में अभी मामायिक-धर्म करता हूँ; किन्तु धर्म स्थानमें जाकर अपने माने हुये गुरु अथवा बड़े लोगोंके कथना-नुमार अमुक शब्द बोलता है, जिनका अर्थ भी स्वयं नहीं जानता और उसमें वह जीव मान लेता है कि मैंने सामाधिक धर्म किया। यदि शुभभाव हो तो पुण्य हो किन्तु उस शुभमें धर्म माना अर्थान अधर्मको धर्म माना; यही मिथ्यात्व है।

म्बयं विचार शक्ति वाला होकर भी नये नये भ्रमोंका पुष्ट करना रहता है, यही गृहीत मिथ्यात्व है। यहांपर मिथ्यात्वके संबंधमें दो बातें कही गई है। (१) अनादि कालसे समागत पुण्यसे धर्म होता है और मैं शरीरका कार्य कर सकता हैं: इसप्रकारकी जो विपरीत मान्यता है सो अगुर्हीत मिथ्यात्व है। (२) लोकमृहना, देवमृहता और गुरुमृहनाके सेवनसे कृदेव, कुगुरुके द्वारा जीव विपरीत मान्यताको पुष्ट करनेवाले भ्रम प्रहण करता है, यही गृहीत मिथ्यात्व है। सब देव-धर्मकी तथा अपने आत्म स्वस्त्पकी सबी समभके द्वारा इन दोनों मिथ्यात्वोंको दृर किये विना जीव कभी भी सम्यक्त्वको प्राप्त नहीं हो सकता। और सम्यग्दर्शनके बिना कभी भी धर्मीत्मापन नहीं हो सकता: इसलिये जिज्ञासुओंको प्रथम भूमिकामें ही गृहीत अगृहीत मिथ्यात्वका त्याग करना अत्यावश्यक है।

# बंध-मोत्तका कारगा

परद्रव्यके चितन वह वंधनके कारण हैं और केवल विशुद्ध स्वद्रव्यके चितन ही मोचके कारण हैं।

[ यहवज्ञान तरंगिणी १५-१६ ]

# ४३ धर्मकी पहली भूमिका भाग २

#### -- मिथ्यात्व --

मिथ्यात्वका अर्थ गलत या विपरीत मान्यता किया था। हमें यह नहीं देखना है कि परमें क्या यथार्थता या अयथार्थता है, किन्तु आत्मामें क्या अयथार्थता है यह समकाकर अयथार्थताको दूर करने की बात है। क्योंकि जीवको अपनी अयथार्थता दूर करके अपनेमें धर्म करना है।

मिथ्यात्व द्रव्य है, गुण है या पर्याय ? इसके उत्तरमें यह निश्चित कहा गया है कि मिथ्यात्व श्रद्धा गुणकी एक समय मात्रकी विपरीत पर्याय है।

मिथ्यात्व श्रनन्त संसारका कारण है। यह मिथ्यात्व अर्थात् सबसे बड़ी से बड़ी भूल श्रनादि कालसे जीव स्वयं ही करता चला आया है।

#### -- महापाप ---

इस मिथ्यात्वके कारण जीव वस्तुके वैसा नहीं मानता जैसा वह है, किंतु विपरीत ही मानता है। इसलिये मिथ्यात्व ही वास्तवमें श्रसत्य है। इस महान श्रसत्यके सेवन करते रहनेमें प्रतिच्छा म्व हिंसाका महापाप लगता है।

प्रश्न—विपरीत मान्यताके करने से किस जीवको मारनेकी हिंसा या पाप लगता है ?

उत्तर—अपना स्वाधीन चैतन्य आत्मा जैसा है उसे वैसा नहीं माना किन्तु उसे जड़-शरीरका कर्ता माना (अर्थात् जड़रूप माना) सो इस मान्यतामें आत्माके अनंत गुणोंका अनादर है, और यही अनन्ती स्व हिंसा है। स्व हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। इसे भाव हिंसा या भाव मरण भी कहते हैं। श्रीमद् राजचन्द्रजीने कहा है—"क्षण क्षण भयंकर भाव मरणमें, कहां अरे तूरच रहा?" यहां भी मिध्यात्वको ही भाव मरण कहा है।

## -- श्रगृहीत मिध्यात्व --

- (१) यह शरीर जड़ है, यह अपना नहीं है, यह जानने-देखने का कोई कार्य नहीं करता; तथापि इसे अपना मानना और यह मानना कि यदि यह अनुकूल हो तो ज्ञान हो, सो मिध्यात्व है।
- (२) शरीरको अपना माननेका अर्थ है वर्तमानमें शरीरका जो देहरूप जन्म हुआ है वहांसे मरण होने तक ही अपने आत्माका अस्तित्व मानना; अर्थात् शरीरका संयोग होने पर आत्माको उत्पत्ति और शरीरका वियोग होने पर आत्माको उत्पत्ति और शरीरका वियोग होने पर आत्माका नाश मानना। यही घोर-मिथ्यात्व है।
- (३) शरीरको अपना मानने से जो बाह्य वस्तु शरीरको अनुकूत लगती है उस वस्तुको लाभकारक मानता है, और अपने लिये अनुकूल मानी गई वस्तुका संयोग पुण्यके निमित्तसे होता है इसलिये पुण्यसे लाभ होना मानता है, यही मिथ्यात्त्र है। जो पुण्यसे लाभ मानता है उसकी दृष्टि देह पर है, आतमा पर नहीं।

## — गृहोत मिथ्यात्व —

उपरोक्त तीनों प्रकार अगृहीत मिथ्यात्वके हैं। यह अगृहीत मिथ्यात्व मृत निगोदसे ही अनादि कालसे जीवके साथ चला आ रहा है। एकेन्द्रियसे असेनी पंचेन्द्रिय तक तो जीवके हिताहितका विचार करने की शिक्त ही नहीं होती। संज्ञी दशामें मंद कषायसे ज्ञानके विकासमे हिताहित का कुछ विचार करने की शिक्त प्राप्त करता है। वहां भी आत्माके हित-अहितका सच्चा विवेक करने की जगह अनादि कालसे विपरीत मान्यता का भाव ही चालू रख कर अन्य अनेक प्रकार की नवीन विपरीत मान्यता का भाव ही चालू रख कर अन्य अनेक प्रकार की नवीन विपरीत मान्यताओं को प्रहण करता है। अपनो विचार शिक्तके दुरुखोगसे तीन विपरीत मान्यताओं प्रहण करता है। इसप्रकर विचार शिक्तके विकास होने पर जो नवीन विपरीत मान्यता महण की जाती है उसे गृहीत मिथ्या-

त्व कहते हैं। उसके मुख्य तीन प्रकार हैं—देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता, श्रोर धर्ममूढ़ता श्रथीत् लोकमूढ़ता।

देवसूढ़ता—श्रज्ञानी, रागी, द्वेपीको देवके रूपमें मानता, कोई बड़ा कहा जाने वाला श्रादमी किसी २ कुद्वको देव मानता हो इसलिये म्वयं भी उस कुद्वको मानना श्रौर उससे कल्याण मानकर उसकी पूजा-बंद-नादि करना तथा श्रन्य लोकिक लाभादिकी श्राक्षंचासे श्रनेक प्रकारके कुद्वादिको मानना सो देवमृद्ता है।

गुरुमूहता—जिस कुटुम्बमें जन्म हुआ है उस कुटुम्बमें मान जाने बाले कुत गुरुको समभे बिना मानना, अज्ञानीको गुरुह्दपमें मानना अथवा गुरुका स्वरूप समंथ मानना सो गुरु संबंधी महा मूल यानी गुरुमूहता है।

धर्ममूढ़ता—( लोक मृढ़ता)—हिंसा भावमें धर्म मानना मो धर्म मूढ़ता है। बास्तवमें जैसे पापमें आत्माकी हिंसा है वैसे पुण्यमें भी आत्मा की हिंसा होती है; इसलिये पुण्यमें धर्म मानना भी धर्ममूढ़ता है। तथा धर्म मानकर नदी इत्यादिमें म्नान करना, पशु हिंसामें धर्म मानना इत्यादि सर्व धर्म संबंधी भूल है। इसे लोक मृढता कहते हैं।

### — गृहीत मिथ्यात्व तो छोड़ा किन्तु —

यह त्रिधा महा भूल जीवके लिये बहुत वड़ी हानिका कारण है।
स्वयं जिस कुलमें जन्म लिया है उस कुलमें माने जाने वाले देव,
गुरु, धम कदाचित् सच्चे हों और उन्हें स्वयं भी मानता हो किन्तु जबतक
स्वयं परीचा करके उनकी सत्यताका-निश्चय नहीं कर लेता तबतक गृहीत
मिथ्यात्व नहीं खूटता। गृहीत मिथ्यात्वको छोडे विना जीवके धम समभने
की पात्रता ही नहीं आती।

प्रश्न - इन दो प्रकारक भिथ्यात्वों में से पहले की नमा भिथ्यात्व दूर होता है ?

उत्तर-पहले गुईात मिथ्यात्व दूर होता है। गुईात मिथ्यात्वके दूर किये विना किसी भी जीवके अगुईात मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता।

हां किसी तीव्र पुरुषार्थी पुरुषके यह दोनों मिश्यात्व एक साथ भी दृर्हों जाते हैं।

जो अगृहीत मिथ्यात्वके दूर कर लेता है उसके गृहीत मिथ्यात्व तो दूर हो ही जाता है; किन्तु गृहीत मिथ्यात्वके दूर हो जानेपर भी अनेक जीवोंके अगृहीत मिथ्यात्व दूर नहीं होता । कुगुम. कुदेव और कुशास्त्र तथा लोकिक मूड्ताको मान्यताका त्याग करके एवं देव, गुम शास्त्रको पहिचान कर जीवने व्यावहारिक स्थृल भूलका (गृहीत मिथ्यात्वका) त्याग तो अनेक वार किया, और असत् निमित्तोंका लच्च छोड़कर सत् निमित्तोंके लच्च से व्यवहार शुद्धिकी, परन्तु अनादिकालसे चला आई अपनी आत्म संबंधी महा भूलको जोवने कभी दूर नहीं किया। यह अनादिकालीन अगृन्हींन मिथ्यात्व आत्मार्का यथार्थ समभक्ते बिना दूर नहीं हो सकता।

गृहात मिथ्यात्वका त्याग करके और द्रव्यितिगी साधु होकर अनंत वार निर्शतचार पंच महाव्रत पालन किये किन्तु महाव्रतकी क्रियासे और गागसे धर्म मान लिया, इसलिये उसकी महा भल दृर नहीं हुई और संसार में परिश्रमण करता रहा।

सचे निमित्तोंको स्वीकार करके व्यावहारिक असत्यका त्याग तो किया किन्तु अपने निरालंबी चेतन्य स्वस्त्व अस्माको स्वीकार नहीं किया, इसिल्ये निश्चयका असत्य दृर नहीं हुआ। आतम स्वस्त्वकी खबर न होनेसे निमित्तके लक्तसे—शुभ रागसे—देव गुरू शास्त्रसे अज्ञानी लाभ मानता है, यह पराश्चितताका अनादिकालीन अस मृलमेंसे दृर नहीं हुआ, इसिल्ये सृद्म मृलस्त्य अगुदीत भिथ्यात्व दृर नहीं हुआ। आत्मप्रतीतिके विनाथों इसमयके लिये गृदीत भिथ्यात्व दृर नहीं हुआ। आत्मप्रतीतिके विनाथों इसमयके लिये गृदीत भिथ्यात्वको दृर करके शुभ रागके द्वारा स्वर्गमें नीवे प्रवेयक तक गया, किन्तु मृलमें विपरीत मान्यताका सद्भाव होनेसे रागसे लाभ मानकर और देव पदमें सुख मानकर वहांसे परिश्रमण करता हुआ तीव अज्ञानके कारण एकेन्द्रिय-निगोदकी तुन्छ दशामें अनंतकाल तक अननल दुःख प्राप्त किया। अपने स्वस्त्वको सम्भन्तकी प्रवाह न करनेसे और

सम्यक्तानका तीव्र विरोध करनेसे निगीद दशा होती है, जहां स्थूल ज्ञान बाले अन्य जीव उस जीवके अस्तित्व तकको स्वीकार नहीं करते।

कभी निगोद दशामें कषायकी मंदता करके जीव वहांसे मनुष्य हुआ और कदाचित् धर्मकी जिल्लासासे सच्चे देव गुरु शास्त्रको पहिचान कर व्यवहार मिथ्यात्वको (गृहीत मिथ्यात्वको ) दूर किया, किन्तु आत्म स्वरूपको नहीं पहिचाना; इसिलये जीव अनन्तानंत कालसे चारों गितयों में दुःखी ही होता रहता है। यदि सच्चे देव गुरु शास्त्रको पहिचान कर अपने आत्मस्वरूपका सूद्रमदृष्टिसे विचार करे और स्वयं ही सत् स्वरूपका निर्णय करे तभी जीवकी महाभयंकर भूल दूर हो, सुख प्राप्त हो और जन्म मरण का अन्त हो।

# -- महा मिध्यात्व कब दूर हो ? --

जिसे आत्मस्वरूपके यथार्थ परिज्ञानके द्वारा अनादिकालीन महो भूलको दूर करनेका उपाय करना हो उसे इसके लिये आत्मज्ञानी सत् पुरुषसे शुद्धात्माका सीधा स्वरूप सुनना चाहिये और उसका स्वयं अभ्यास करना चाहिये। ध्यान रहे कि मात्र सुनते रहनेसे अगृहीत मिथ्यात्व दूर नहीं होता, किंतु अपने स्वभावके साथ मिलाकर स्वयं निर्णय करना चाहिये।

जीव स्वयं श्रनन्तवार तीर्थंकर भगवानके समवशरणमें जाकर उनका उपदेश सुन श्राया है। किन्तु स्वाश्रय स्वभावकी श्रद्धा किये विना उसे धर्म प्राप्त नहीं हुआ। "श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, किंतु वह परका कुछ भी कर नहीं सकता, पुण्यसे श्रात्माका धर्म नहीं होता" ऐसी निश्चयकी सश्ची वात सुनकर उसे स्वीकार करनेकी जगह जीव इन्कार करता है कि 'यह बात श्रभी श्रपने लिये कामकी नहीं है; कुछ पराश्रय चाहिये श्रीर पुण्य भी करना चाहिये; पुण्यके विना श्रकेला श्रात्मा कैसे टिक सकता है? इसप्रकार श्रपनी पराश्रयकी विपरीत मान्यताको इड करके सुना। सन्को सुनकर भी उसने उसे श्रात्मामें प्रहण नहीं किया इसिलये महा मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ।

प्रारंभसे ही आत्माके खावलम्बी शुद्ध स्वरूपकी समम, उसकी श्रद्धा और उसका ज्ञान करनेका जो मार्ग है वह नहीं रुचा, किन्तु अनादि कालसे पराश्रय रुचा है, इसलिये सन्को सुनते हुये कई जीवोंको ऐसा लगता है कि अरे! यदि आत्माका ऐसा स्वरूप मानेंगे तो समाज व्यवस्था कैसे निभेगी? जब कि समाजमें रह रहे हैं तब एक दूसरेका कुछ करना तो चाहिये न? ऐसी पराश्रित मान्यतासे संसारका पच्च नहीं छोड़ा और आत्माको नहीं पहिचाना।

### -- मृत्यको समभनेकी श्रावश्यक्ता --

ग्वाधीन सत्यको स्वीकार करनेसे जीवको कदापि हानि नहीं होती, श्रौर समाजको भी सत्य तत्त्वको माननेसे कदापि कोई हानि नहीं होगी। समाज श्रपनी श्रक्षानतासे ही दुःखी है, श्रौर वह दुःख श्रपनी यथार्थ सममसे ही दूर हो सकता है, इसिलये यथार्थ समम करनी चाहिये। जो यह मानता है कि सभी सममसे हानि होगी वह सत्यका महान् श्रना-दर करता है। मिथ्यात्वका महापाप दूर करनेके लिये सर्वप्रथम यथार्थ तत्त्वकी सभी पहचान करनेका श्रभ्यास करना श्रावश्यक है।

सर्वज्ञ वीतराग देव, निर्मेथ गुरु और उनके द्वारा कहे गये अने कान्तमय सत् शास्त्रोंका ठीक निर्णय करना चाहिये। स्वयं हिताहित का निर्णय करके, सत्यको समभनेका जिज्ञासु होकर, ज्ञानियोंसे शुद्ध आत्माकी बात सुनकर विचारके द्वारा निर्णय करना चाहिये। यही मिध्यात्वको दूर करनेका उपाय है।

# -- भगवानके उपदेशका सार --

प्रश्न-भगवानके उपदेशमें मुख्यतया क्या कथन होता है ?
उत्तर-भगवान स्वयं अपने पुरुषार्थके द्वारा स्वरूपकी सची श्रद्धा
और स्थिरता करके पूर्ण दशाको प्राप्त हुये हैं, इसलिये उनके उपदेशमें भी
पुरुषार्थ द्वारा आत्माकी सची श्रद्धा और स्थिरता करनेकी बात मुख्यतासै
आती है।

भगवानके उपदेशमें नव तत्त्वोंका स्वरूप बताया जाता है। यदि कोई 'आत्मा' शुद्ध है' इसप्रकार आत्मा -आत्मा ही कहा करे तो अज्ञानी जीव कुछ भी नहीं समभ सकेंगे; इसिलये यह समभाया जाता है कि आत्माका शुद्ध स्वभाव क्या है, उसकी विकारी या अविकारी दशा क्या है, आत्माके सुखका कारण क्या है, दुखका कारण क्या है, संसार मार्ग क्या है, नवतत्त्व क्या हैं, देव, गुरु, शास्त्र क्या हैं, इत्यादि। किंतु उसमें आत्माका स्वरूप समभनेकी मुख्यता होती है।

#### -- नव तत्त्व ---

आतमाका स्वभाव तो शुद्ध ही है, किन्तु अवस्थामें विकारी और अविकारी भेद हैं। पुण्य पाप विकार है और उसका फल आस्त्रव तथा बंध है। यह चारों (पुण्य, पाप, आस्त्रव, बंध) जीवके दुःखका कारण हैं, इसिलये वे त्याज्य हैं। आतमस्वरूपको यथार्थ समभक्तर पुण्य पापको दूर करके स्थिरता करना सो संवर, निर्जरा, मोच है। यह तीनों आत्माके सुख का कारण हैं, इसिलये वे प्रगट करने योग्य हैं। जीव स्वयं ज्ञानमय है, परन्तु ज्ञानरहित अजीव वस्तुके लच्चसे भूल करता है, इसिलये जीव-अजीवकी भिन्नता समभाई जाती हैं। इस प्रकार नव तत्त्वका स्वरूप समभना चाहिये।

# -- द्रव्य और पर्याय ---

आतमा अपनी शक्ति विकाल शुद्ध है, किन्तु उमकी वर्तमान पर्याय बदलती रहती है। अर्थात् शक्ति स्वभावसे स्थिर रहकर भी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। अवस्थामें स्वयं अपने स्वरूपको भूल कर जीव मिथ्यात्वरूप महःभूलको उत्पन्न करता है; वह भूल अवस्थामें है; और क्योंकि अवस्था बदलती है, इसिलये वह भूल सच्ची समभके द्वारा स्वयं दूर कर सकता है। अवस्था (पर्याय) में भूल करने वाला जीव स्वयं है इसिलये वह स्वयं ही उस भूलको दूर कर सकता है।

### — यथार्थ समम —

जीव अपने स्वरूपको भूल रहा है, इसलिये वह अजीवको अपना
मानता है, और इसीलिये पुण्य, पाप, आस्त्रव, बंध होता है। यथार्थ
समभके द्वारा सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेने पर उसे अपना स्वरूप अजीवसे
और विकारसे भिन्न लक्तमें आता है, और इससे पुण्य, पाप, आस्त्रव,
बंध कमशः दूर होकर संवर, निर्जरा, मोक्त होता है। इसलिये सर्व प्रथम
स्थूल और सूक्त दोनों प्रकारके मिध्यात्वको यथार्थ समभके द्वारा दूर करके
आत्मस्वरूपकी यथार्थ श्रद्धा करके सम्यग्दर्शनके द्वारा, अपने स्वरूपके
महा अमका अभाव करना चाहिये।

# — क्रिया और ग्रहण त्याग —

यथार्थ सममके द्वारा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान प्राप्त करते हा संवर-निर्जरा रूप धर्म प्रारंभ होजाता है और अनंत संसारके मूलरूप मिथ्यात्वका ध्वंस होता है। अनन्त परवस्तुओं से अपनेको हानि लाभ होता है, ऐसी मान्यताके दूर होने पर अनन्त रागद्वेषकी असत् कियाका त्याग और ज्ञानकी सत् कियाका प्रहण होता है। यही सर्व प्रथम धर्मको सत् किया है। इसे सममे बिना धर्मकी किया किया कि चत्र मात्र भी नहीं हो सकती। देह तो जड़ है; उसकी कियाके साथ धर्मका कोई संबंध नहीं है।

आत्माका स्वभाव कैसा है, उसकी विकारी तथा श्रविकारी अवस्था किस प्रकारकी होती है, और विकारी अवस्था के समय कैसे निमित्तका संयोग होता है, एवं श्रविकारी अवस्था के समय कैसे निमित्त स्वयं छूट जाते हैं—यह सब जानना चाहिये इसके लिये स्व-परके मेद्- ज्ञान पूर्वक नव तत्त्वका ज्ञान होना चाहिये।

# — सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान —

प्रश्न-श्रात्माको सम्यग्ज्ञान किस उम्रमें श्रोर किस दशामें प्रगत हो सकता है ? उत्तर-गृहस्थ दशामें आठ वर्षकी उम्रमें भी सम्यग्ज्ञान हो सकता है। गृहस्थ दशामें आत्मप्रतीति की जा सकती है। पहले तो निःशंक सम्य-ग्दर्शन प्रगट करना चाहिये; सम्यग्दर्शनके होते ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है। और सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान होने पर स्वभावके पुरुषार्थ द्वारा विकारको दूर करके जीव अविकारी दशाको प्रगट किये विना नहीं रहता। अल्प पुरुषार्थके कारण कदाचित विकारके दूर होनेमें देर लगे तथापि उसके दर्शन-ज्ञानमें मिथ्यात्व नहीं रहता।

## — निश्चय श्रीर व्यवहार —

श्रात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीवको ऐसा निश्चय होता है कि मेरा स्वभाव शुद्ध निर्दोष है तथापि मेरी श्रवस्थामें जो विकार श्रीर श्रशु-द्धता है वह मेरा दोष है, वह मेरा वास्तिवक स्वरूप नहीं है, इसिलये वह त्याज्य है-हेय है। जबतक मेरा लच्च किसी श्रन्य वस्तुमें या विकारमें रहेगा तबतक श्रविकारी दशा नहीं होगी; किन्तु जब उस संयोग श्रीर विकार परसे श्रपने लच्चको हटाकर में श्रपने शुद्ध श्रविकारी धुव स्वरूपमें लच्चको स्थिर कहंगा तब विकार दूर होकर श्रविकारी दशा प्रगट होगी।

मेरा ज्ञान स्वरूप नित्य है और रागादि अनित्य है; एक रूप ज्ञान स्वरूपके आश्रयमें रहने पर रागादि दूर हो जाते हैं। अवस्था-पर्याय तो च्रियाक है, और वह प्रतिच्या बदलती रहती है, इर्मालये उसके आश्रयसे ज्ञान स्थिर नहीं रहता, किन्तु उसमें वृत्ति उद्भृत होती है, इसलिये अवस्था का लच्च छोड़ना चाहिये और त्रेकालिक शुद्ध स्वरूप पर लच्च स्थापित करना चाहिये। यदि प्रकारान्तरसे कहा जाय तो निश्चय स्वभाव पर लच्च करके व्यवहारका लच्च छोड़नेसे शुद्धता प्रगट होती है।

# — सम्यग्दर्शन का फल --

चारित्रकी शुद्धता एक साथ संपूर्ण प्रगट नहीं हो जाती किन्तु कमशः प्रगट होती है। जबतक अपूर्ण शुद्ध दशा रहती है तबतक साधक दशा कहलाती है। यदि कोई कहे कि शुद्धता कितनी प्रगट होती है ? तो कहते हैं कि—पहले सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानसे जो आत्मस्वभाव प्रतीतिमें आया है उस स्वभावकी महिमाके द्वारा वह जितने बलपूर्वक स्व द्रव्यमें एकायता करता है उतनी ही शुद्धता प्रगट होती है। शुद्धताकी प्रथम सीढ़ो शुद्धात्मा की प्रतीति अर्थात् सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शनके बाद पुरुषार्थके द्वारा कमशः स्थिरताको बढ़ाकर अन्तमें पूर्ण स्थिरताके द्वारा पूर्ण शुद्धता प्रगट करके मुक्त होजाता है। और सिद्धदशामें अन्तय अनंत आत्मसुखका अनुभव करता है। मिध्यात्वका त्याग करके सम्यग्दर्शन प्रगट करनेका ही यह फल है।

# -- उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य --

प्रत - द्रज्य त्रिकाल स्थिर रहनेवाला है, उसका कभी नाश नहीं होता और वह कभी भी दूसरे द्रज्यमें नहीं मिल जाता, इसका क्या आधार है ? यह क्यों कर विश्वास किया जाय ? हम देखते हैं कि दूध इत्यादि अनेक वस्तुओंका नाश हो जाता है; अथवा दूध (वस्तु) मिटकर दही (वस्तु) बन जाता है, तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें नहीं मिलता ?

उत्तर—वस्तु स्वरूपका ऐसा सिद्धान्त है कि जो वस्तु है उसका कभी भी नाश नहीं होता, श्रीर जो वस्तु नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती तथा जो वस्तु है उसमें रूपान्तर होता रहता है। श्रर्थात् स्थिर रहकर बद्र-लना ( Parmanency with a change ) वस्तुका स्वरूप है। शास्त्रीय भाषामें इस नियमको "उत्पाद व्यय ध्रीव्य युक्तं सत्" के रूपमें कहा गया है। उत्पाद व्ययका अर्थ है अवस्था ( पर्याय ) का रूपान्तर और ध्रीव्यका अर्थ है वस्तुका स्थिर रहना--यह द्रव्यका स्वभाव है।

#### — श्रस्ति-नास्ति --

द्रव्य और पर्यायके स्वरूपमें यह अंतर है कि द्रव्य त्रिकाल स्थिर है, वह बदलता नहीं है, किन्तु पर्याय चाणिक है, वह प्रतिच्या बदलती रहती है। पर्यायके बदलने पर भी द्रव्यका नाश नहीं होता। द्रव्य अपने स्वरूपमें त्रिकाल स्थिर है इसलिये वह दूसरेमें कभी नहीं मिलता। इसे अनेकांत स्वरूप कहा जाता है; अर्थान् वस्तु अपने स्वरूपसे है और दूसरे स्वरूपकी अपेन्नासे नहीं है। जैसे लोहा लोहे के स्वरूपकी अपेन्नासे हैं किन्तु वह लकड़ो के स्वरूपकी अपेन्नासे नहीं है। जीव जीव स्वरूपसे है, किन्तु वह जड़ स्वरूपसे नहीं है। ऐसा स्वभाव है इसलिये कोई वस्तु अन्य वस्तुमें नहीं मिल जाती, किन्तु सभी अपने-अपने स्वरूपसे भिन्न ही रहती हैं।

#### नित्य-श्रनित्य

जीव अपने वस्तु स्वरूपसे स्थिर रहकर पर्यायकी अपेचासे बदलता रहता है, किन्तु जीव जीव रूपमें ही बदलता है। जीवकी अवस्था बदलती है, इसीलिये संसार दशाका नाश करके सिद्धदशा हो सकती है। और जीव और अज्ञानदशाका नाश करके ज्ञान दशा हो सकती है और नित्य है इसिलिये संसार दशाका नाश हो जाने पर भी वह मीच दशा रूपमें स्थिर बना रहता है। इसप्रकार वस्तुकी अपेचासे नित्य और पर्यायकी अपेचासे अनित्य समकता चाहिये।

परमाणुमें भी उसकी अवस्था बदलती है, किन्तु किमी वस्तुका नाश नहीं होता। दूध इत्यादिका नाश होता हुआ दीखता है, किन्तु वास्तवमें वह वस्तुका नाश नहीं है। दूध कहीं मूल वस्तु नहीं है, किन्तु वह तो बहुत से परमाणुओं की स्कंधक्तप अवस्था है; और वह अवस्था बदलकर अन्य दही इत्यादि अवस्था हो जाती है, किन्तु उसमें परमाणु-वस्तु तो स्थिर बनी ही रहती है। और फिर दूध बदलकर दही हो जाता है इसलिये वस्तु अन्य क्य नहीं हो जाती। परमाणु वस्तु है वह तो सभी अवस्थाओं में परमाणु क्य ही रहती है। वस्तु कभी भी अपने स्वक्ष्यकों नहीं छोड़ती। श्रीमद् राजचन्द्रजीने कहा है—

क्यारे कोई वस्तु नो केवळ होय न नाश, चेतन पामे नाश तो केमां मळे तपास ? कभी किसी भी वस्तुका केवल होय न नाश, चेतन पामे नाश तो किसमें मिले तपास ?

[ आत्ममिद्धि ७० ]

जड़ श्रथवा चेतन किसी भी वस्तुका कभी सर्वथा नाश नहीं

होता। यदि ज्ञानस्वरूप चेतन वस्तु नाशको प्राप्त हो तो वह किसमें जाकर मिलेगी? चेतनका नाश होकर क्या वह जड़में घुस जाता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इमिलिये यह स्पष्ट है कि चेतन सदा चेतनरूप पिरणमित होता है. चौर जड़ सदा जड़ परिणमित होता है। किन्तु वस्तु का कभी नाश नहीं होता।

पर्यायके बदलने पर वस्तुका नाश मान लेना श्रज्ञान है; श्रीर यह मानना भी श्रज्ञान है कि वस्तुकी पर्यायको दूसरा बदलवाता है। वस्तु कभी भी बिना पर्यायके नहीं होती, श्रीर पर्याय कभी भी वस्तुके विना नहीं होती।

जो अनेक प्रकारकी अवस्थायें होती है वे नित्य स्थिर रहने वाली वस्तुके बिना नहीं हो सकती। यदि नित्य स्थिर रहने वाला पदार्थ न हो तो अवस्था कहांसे आये ? दूध, दही, सक्खन, घी इत्यादि सब अवस्थायें हैं, उसमें नित्य स्थिर रहने वाली मृल वस्तु परमाराष्ट्र है। दूध इत्यादि पर्याय है इसलिये वह बदल जाती है, विन्तु उस किसी भी अवस्थामें परमाराष्ट्र अपने परमाराष्ट्रपतको नहीं छोड़ता. क्योंकि वह वस्तु है-- द्रव्य है।

# — मामान्य-विशेष —

द्रव्यका अर्थ है वस्तु और वस्तृकी वर्तमान अवस्थाको पर्याय कहते हैं। द्रव्य अंशी (सम्पूर्ण वस्तु ) है और पर्याय उसका एक अंश है। अंशीको सामान्य कहते हैं और अंशको विशेष कहते हैं। इस सामान्य विशेषको मिलाकर वस्तुका अस्तित्व है। सामान्य विशेषके विना कोई सत्पर्ण्य नहीं होता। सामान्य ध्रुव है और विशेष उत्पाद व्यय है। "उत्पाद व्यय धौव्य युक्तं सत्"।

जो बस्तु एक समयमें है वह बस्तू त्रिकाल है, क्यों कि वस्तुका नाश नहीं होता किंतु रूपान्तर होता है। बस्तू अपनी शक्तिसे (सत्तासे न्य्रस्तित्व से ) स्थिर रहती है, उसे कोई पर बस्तू सहायक नहीं होती यदि इसी नियम को सरल भाषामें कहा जाये तो -एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता।

#### — अन्तमें —

प्रश्न-यह सब किस लिए समभना चाहिये ?

उत्तर—श्रनादिकालसे चले श्राये हुए श्रनंत दुःखके कारण एवं महा पाप रूप मिथ्यात्वको दूर करनेके लिए यह सब समभना श्रावश्यक है। यह समभ लेनेपर श्रात्म स्वरूपकी यथार्थ पहिचान हो जाती है श्रौर सम्य-क्दर्शन प्रगट हो जाता है तथा सचा सुख प्रगट हो जाता है, इसलिये इसे ठीक २ समभनेका प्रयत्न करना चाहिए।

# सम्यग्दर्शनकी महानता

यह सम्यग्दर्शन महा रत्न है; सर्वत्नोकके एक भूषगारूप है अर्थात् सम्यग्दर्शन सर्व लोकमें अत्यंत शोभायमान है और वही मोत्तपर्यंत सुख देनेमें समर्थ है।

[ ज्ञानार्णव अ० ६ गा० ५३ ]

# सम्यग्दर्शनसे कर्मका त्तय

जो जीव मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वको ध्याता है वहीं सम्यग्दृष्टि होता है, श्रीर सम्यक्त्वरूप परिणमनसे वह जीव इन दुष्ट श्रष्ट कर्मीका द्वयं करता है।

[ मोक्षपाहुइ--८७]

# सर्व धर्मका मृल

ज्ञान श्रौर चारित्रका बीज सम्यग्दर्शन ही है। यम श्रौर प्रशम भावोंका जीवन सम्यग्दर्शन ही है, श्रोर तप तथा खा-ध्यायका श्राधार भी सम्यग्दर्शन ही है। इसप्रकार श्राचार्यों ने कहा है।

# ४३ धर्मकी पहली भूमिका भाग ३

[ श्रात्मस्वरूपकी विपरीत मान्यताको मिथ्यात्व कहते हैं; मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है श्रौर वही हिंसा है; उसे श्रात्माकी यथार्थ सममके द्वारा दूर किया जा सकता है। यथार्थ सममके होने पर ही धर्म की सत् किया प्रारंभ होती है श्रौर श्रधर्म रूपी श्रसत् कियाका नाश होता है। यथार्थ सममके द्वारा बालक, युवक वृद्ध श्रौर सभी जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये वस्तुस्वरूपकी यथार्थ समम प्राप्त करनी चाहिये। वस्तुस्वरूपका वर्णन करते हुये नव तत्त्व, द्रव्य-पर्याय, निश्चय-व्यवहार, उत्पाद-व्यय-धौव्य, श्रास्त-नास्ति, नित्य-श्रानित्य, सामान्य-विशेष इत्यादिका स्वरूप संत्रेपमें बता चुके हैं। श्रव छह द्रव्योंको विशेष-तया सिद्ध करके वस्तु स्वरूप समबन्धी विशेष ज्ञातव्य कुछ बातें बताई जाती हैं श्रौर श्रम्तमें उसका प्रयोजन वतलाकर यह विषय समाप्त किया जाता है ]

# -- वस्तुके अस्तित्वका निर्णय --

प्रश्न-यह कहा है कि आत्मा और परमाग्नु वस्तु हैं परन्तु यदि परमाग्नु वस्तु हों तो वे आखोंसे दिखाई क्यों नहीं देते ? और आत्मा भी आंखोंसे क्यों नहीं दिखाई देता ? जो वस्तु है वह आंखोंसे दिखाई देनी चाहिये ?

उत्तर—यह सिद्धान्त ठीक नहीं है कि जितना आंखसे दिखाई दं उतना माना जाय। यह मान्यता भी उचित नहीं है कि आखोंसे दिखाई देने पर ही कोई चीज वस्तु कहलाती है। वस्तु आंखोंसे भले ही दिखाई न दें किंतु ज्ञानमें तो माल्म होती ही है। एक पृथक् रजकण (परमाणु) आंखोंसे दिखाई नहीं दें सकता किंतु ज्ञानके द्वारा उसका निश्चय किया जा सकता है। जैसे पानी श्रोक्मीजन और हाईड्रोजनके एकत्रित होने पर बनता है किंतु श्रोक्सीजन श्रीर हाईड्रोजन श्रीर उसमें पानीकी शक्ति त्रांखोंसे दिखाई नहीं देती तथापि वह ज्ञानके द्वारा जाना जा सकता है; इसी प्रकार अनेक परमागु एकत्रित होकर सोना, लक्ड़ो, कागज इत्यादि दृश्यमान स्थूल पदार्थों के रूपमें हुये हैं जिनसे परमागुका अस्तित्व निश्चित् हो सकता है। जितने भी स्थूल पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब परमागुकी जाति के (अचेतन वर्णादि युक्त) ज्ञात होते हैं; उसका अन्तिम अंश परम--अगु है। इससे निश्चित हुआ कि आंखसे दिखाई न देने पर भी परमागुका नित्य अस्तित्व ज्ञानमें प्रतीत होता है।

यदि ऐसा कहा जाय कि हम तो उतना ही मानते हैं जितना आंखों से दिखाई देता है--अन्य कुछ नहीं मानते तो हम इसके समाधानार्थ यह पूछते हैं कि क्या किमीने अपने सात पीढ़ो पहलेके बापको अपनी आंखों से देखा है ? आंखोंसे न देखने पर भी सात पीढ़ी पूर्व बाप था यह मानता है या नहीं ? वर्त्त मानमें म्वयं है और अपना बाप भी है इसलिये सात पीढ़ी पूर्वका बाप भी था इसप्रकार आंखोंसे दिखाई न देन पर भी निःशंकतयः निश्चय करता है; उसमें ऐसी शंका नहीं करता कि "मैंने अपने सात पीढ़ी पूर्वके पिताको आंखोंसे नहीं देखा इसलिये वे होंगे या नहीं ?" वस्तुका अस्तित्व आंखोंसे निश्चित नहीं होता किंतु झानसे ही निश्चित होता है और इसप्रकार जानने वाला झान भी प्रत्यत्त झानके समान ही प्रमाण- मूत है।

जो वस्तु वर्तमान अवस्थाको धारण कर रही है वह वस्तु त्रिकाल स्थाई अवश्य होती है यदि त्रिकालिता न हो तो उसकी वर्तमान अवस्था भी न हो सके। उसकी जो वर्तमान अवस्था जान होती है वह वस्तुका त्रिकाल अस्तित्व प्रगट करती है। वर्तमानमें परमाणुकी अवस्था टोपीके रूपमें है वह यह प्रगट करती है कि हम पहले कपास, सून इत्यादि अवस्था रूपमें थे और भविष्यमें धूल, अन्य इत्यादि अवस्था रूप रहेंगे। इसप्रकार वर्तमान अवस्था वस्तुके त्रिकाल अस्तित्वको घोषित करती है। अब यहां यह विचार करना चाहिये कि दूध बदलकर दही बन जाता है; दही बदलकर मक्खन या

घीके रूपमें होजाता है और घो बदलकर विष्टामें रूपांतरित होजाता है; उसमें मूल स्थिर रहने वाली कौनसी वस्तु है जिसके आधारसे यह रूपान्तर हुआ करते हैं? विचार करने पर माल्म होगा कि नित्य स्थाई मूल बस्तु परमाग्रु है और परमाग्रु वस्तुके रूपमें नित्य स्थिर रहकर उसकी अवस्थामें रूपान्तर होते रहते हैं। इसप्रकार सिद्ध हुआ कि दृष्टिगोचर नहीं सकने पर भी परमाग्रु वस्तु है।

जैसे परमागुका अस्तित्व ज्ञानके द्वारा निश्चित किया जा सकता है उसीप्रकार आत्माका अस्तित्व भी ज्ञानके द्वारा निश्चित किया जा सकता है। यदि आत्मा न हो तो यह सब कौन जानेगा? "आत्मा नहीं है" ऐसी शंका भी आत्माके अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है? आत्मा है और 'है' के लिये वह त्रिकाल स्थाई है।

आत्मा जन्मसे मरण तक ही नहीं होता किंतु वह त्रिकाल होता है। जन्म और मरण तो शरीरके संयोग और वियोगकी अपेत्तासे हैं। यदि शरीरकी अपेत्ताको अलग कर दिया जाय तो जन्म मरण रहित आत्मा लगातार त्रिकाल है वास्तवमें आत्माका न तो जन्म होता है और न मरण होता है। आत्मा सदा शाश्वत अविनाशी वस्तु है आत्मा वस्तु ज्ञान स्वरूप है, वह निजसे ही है; वह शरीर इत्यादि अन्य पदार्थों से स्थिर नहीं है अर्थान् आत्मा पराधीन नहीं है। आत्मा कर्माधीन नहीं है किंतु स्वाधीन है।

#### - जीव और अजीव -

'श्रात्मा कैसा है ?' यह प्रश्न उपस्थित होते ही इतना तो निश्चित हो ही गया कि श्रात्मासे विरुद्ध जातिके श्रन्य पदार्थ भी हैं श्रीर उनसे इस श्रात्माका श्रास्तित्व भिन्न है। श्रर्थात् श्रात्मा है; श्रात्माके श्रितिरक्त पर वग्तु है श्रीर उस परवस्तुसे श्रात्माका स्वरूप भिन्न है; इसिलये यह भी निश्चित होगया कि श्रात्मा पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता। इतना यथार्थ समभ लेने पर ही जीव श्रीर श्रजीवके श्रास्तित्वका निश्चय करना कहलाता है। रह जीव स्वयं ज्ञाता स्वरूप है ऐसा निश्चय करने पर यह भी स्वतः निश्चय होगया कि जीवके अतिरिक्त अन्यपदार्थ ज्ञाता स्वरूप नहीं हैं। जीव ज्ञाता है-चेतन स्वरूप है इस कथनका कारण यह है कि ज्ञातुत्वसे रहित-अचेतन अजीव पदार्थ भी हैं। उन अजीव पदार्थोंसे जीवकी भिन्नताको पहचाननेके लिये ज्ञातुत्वके चिह्नसे (चेतनताके द्वारा) जीवकी पहचान कराई है। जीवके अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थमें ज्ञातुत्व नहीं है।

इससे जीव और अजीव नामक दो प्रकारके पदार्थोंका अस्तित्व निश्चित् हुआ। उनमेंसे जीव द्रव्यके सम्बन्धमें अभी तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। अजीव पदार्थ पांच प्रकारके हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल। इसप्रकार छह द्रव्यों (जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल) में से मात्र जीव ही ज्ञानवान है; शेष पांच ज्ञान रहित हैं। वे पांचों पदार्थ जीवसे विरुद्ध लच्चण वाले हैं इसलिये उन्हें 'अजीव' अथवा जड़ कहा गया है।

# छह द्रव्योंकी विशेष सिद्धि

# १-- २ जीव द्रव्य श्रौर पुद्गल द्रव्य

जो स्थूल पदार्थ हमें दिखाई देते हैं उन शरीर, पुस्तक, पत्थर, लकड़ी इत्यादिमें ज्ञान नहीं है अर्थात् वे अजीव हैं। उन पदार्थों को तो अज्ञानी जीव भी देखता है। उन पदार्थों में कभी बेशी होती रहती है अर्थात् वे एकत्रित होते हैं और पृथक् हो जाते हैं। ऐसे दृष्टि गोचर होने वाले पदार्थों को पुद्गल कहते हैं। रूप, रस, गंध, और स्पर्श पुद्गल द्रव्यके गुण हैं; इसिलये पुद्गल द्रव्य काला--सफेद; खट्टा-भीठा; सुगन्धित-दुर्गन्धित और हलका--भारी इत्यादि रूपसे जाना जाता है। यह सब पुद्गलके ही गुण हैं। जीव काला--गोरा, या सुगन्धित-दुर्गन्धित नहीं होता; जीव तो ज्ञानवान है। शब्द टकराता है अथवा बोला जाता है; यह सब पुद्गलकी ही पर्याय है। जीव उन पुद्गलोंसे भिन्न है। लोकमें अज्ञानी बेहोश मनुष्य

से कहा जाता है कि—तेरा चेतन कहां उड़ गया है ? अर्थात् यह शरीर तो अजीव है जो कि जानता नहीं है किन्तु जाननेवाला ज्ञान कहां चला गया ? अर्थात् जीव कहां गया । इससे जोव और पुद्गल इन दो द्रव्योंकी सिद्धि होगई।

# ३-धर्म द्रव्य

इस धर्म द्रव्यको जीव अव्यक्तरूपसे स्वीकार करता है। छहीं द्रज्योंका ऋरितत्व स्वोकार किये विना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता। श्राने-जाने श्रौर रहने इत्यादिमें छहों द्रव्योंका श्रस्तित्व सिद्ध हो जाता है। 'राजकोटसे सोनगढ़ आये' इस कथनमें धर्म द्रव्य सिद्ध हो जाता है। राजकोटसे सोनगढ़ आनेका अर्थ यह है कि जीव और शरीरके परमाग्राओं को गति हुई, एक चेत्रसे दूसरा चेत्र बदला । अब इस चेत्र बदलनेके कार्य में निमित्त द्रव्य किसे कहोगे ? क्योंकि यह नियम सुनिश्चित है कि प्रत्येक कार्यमें उपादान श्रीर निमित्त कारण त्र्यवश्य होता है। श्रब यहां यह विचार करना है कि जीव श्रीर पुदुगलोंके राजकोटसे सोनगढ़ श्रानेमें कौनसा द्रव्य निमित्त है। पहले तो जीव श्रौर पुद्गल दोनों उपादान हैं, निमित्त उपादानसे भिन्न होता है, इसिलये जीव अथवा पुद्गल उस चेत्रांतरका निमित्त नहीं हो सकता। कालद्रव्य परिग्णमनमें निमित्त होता है अर्थात् वह पर्यायके बदलनेमें निमित्त है, इसलिये काल द्रव्य चेत्रांतर का निमित्त नहीं है। आकाश द्रव्य समस्त द्रव्योंको रहनेके लिये स्थान देता है। जब हम राजकोटमें थे तब जीव और पुदुगलके लिये आकाश निमित्त था और सोनगढ़में भी वही निमित्त है, इसलिये आकाशको भी चेत्रान्तरका निमित्त नहीं कहा जा सकता। इससे यह सुनिश्चित है कि चेत्रांतर रूप कार्यका निमित्त इन चार द्रव्योंके अतिरिक्त कोई अन्य द्रव्य है। गति करनेमें कोई एक द्रव्य निमित्तरूप है किन्तु वह द्रव्य कौनसा है, इस सम्बन्धमें जीवने कभी कोई विचार नहीं किया इसलिये उसे इसकी कोई खबर नहीं है। चेत्रान्तरित होनेमें निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्रव्यको 'धर्म द्रव्य' कहा जाता है। यह द्रव्य ऋरूपी है ज्ञान रहित है। ४-अधर्म द्रव्य

जैसे गित करनेमें धर्म द्रव्य निमित्त है उसी प्रकार स्थित करनेमें उससे विरुद्ध श्रधर्म द्रव्य निमित्तरूप है। "राजकोटसे सोनगढ़ श्राकर स्थित हुये," इस स्थितिमें निमित्त कौन है ? स्थिर रहनेमें श्राकाश निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका निमित्त तो रहनेके लिये है, गितिके समय भी रहनेमें श्राकाश निमित्त था इसलिये स्थितिका निमित्त कोई श्रन्य द्रव्य होना चाहिये, श्रीर वह द्रव्य 'श्रधर्म द्रव्य' है। यह द्रव्य भी श्ररूपी श्रीर ज्ञान रहित है।

#### ५-श्राकाश द्रव्य

हर एक द्रव्यके अपना स्वत्तेत्र होता है, वह निश्चय तेत्र है, जहां निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है, जो ऐसा न होय तो अल्पज्ञपाणी को समभाया नहीं जा सकता। इसिलये जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा कालागुवों के रहने का जो व्यवहार तेत्र वह आकाश है, उस आकाशमें अवगाहन हेतु गुगा होनेसे उसके एक प्रदेशमें अनंत सूदम रजकण तथा अनंत सूदम रकंध भी रह सकते हैं, आकाश तेत्र है और अन्य पांच द्रव्यक्तेत्रों हैं। तेत्र, तेत्री से बड़ा होता है इसिलये एक अखंड आकाशके दो भाग हो जाते हैं, जिसमें पांच तेत्री रहते हैं वह लोका-काश है और वाकी का भाग अलोकाकाश है।

'आकाश' नामक द्रव्यको लोग अव्यक्त रूपसे स्वीकार करते हैं "अमुक मकान इत्यादि स्थानका आकाशसे पाताल तक हमारा अधिकार है" इसप्रकार दस्तावेजोंमें लिखवाया जाता है, इससे निश्चित हुआ कि आकाशसे पाताल रूप कोई एक वस्तु है। यदि आकाशसे पाताल तक कोई वस्तु है ही नहीं तो कोई यह कैसे लिखा सकता है कि आकाशसे पाताल तक मेरा अधिकार है ? वस्तु है इसलिये उस पर अपना अधिकार माना जाता है। आकाशसे पाताल तक कहनेमें उस सर्व व्यापी वस्तुको

# सम्यग्दर्शन 🏶---

'आकाश द्रव्य' कहा जाता है। यह द्रव्य ज्ञान रहित है और अरूपी है। उसमें रूप, रस, गंध इत्यादि नहीं है।

#### ६-कालद्रव्य

लोग दस्तावेजमें यह लिखवाते हैं कि "यावत् चन्द्र दिवाकरी"— धर्थात् जब तक सूर्य और चन्द्रमा रहें तब तक हमारा श्रधिकार है।" यहां पर कालद्रव्यको स्वीकार किया गया है। वर्तमान मात्रके लिये ही धर्धिकार हो सो बात नहीं है किन्तु श्रभी काल श्रागे बढ़ता जा रहा है उस समस्त कालमें मेरा श्रधिकार है। इस प्रकार काल द्रव्यको स्वीकार करते हैं। लोग कहा करते हैं कि हम और हमारा परिवार सदा फलता फूलता रहे इसमें भी भविष्य कालको स्वीकार किया है। यहां तो मात्र काल द्रव्यको सिद्ध करनेके लिये फलने फूलने की बात है, फलते फूलते रहने की भावना तो मिथ्यादृष्टि की ही है। लोग कहा करते हैं कि हम तो सात पीढ़ीसे सुखी रहते आ रहे हैं, इसमें भी भूतकालको स्वीकार किया है। भूत, भविष्यत और वर्तमान इत्यादि सभी प्रकार 'काल द्रव्य' की व्यवहार पर्याय हैं। यह काल द्रव्य भी श्रक्ती है श्रोर ज्ञान रहित है।

इसप्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन अह द्रव्योंकी सिद्धि की गई है। इनके अतिरिक्त अन्य सातवां कोई द्रव्य है ही नहीं। इन छह द्रव्योंमें से एक भी द्रव्य कम नहीं है, ठीक छह ही हैं, और ऐसा माननेसे ही यथार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छह द्रव्योंके अतिरिक्त कोई सातवां द्रव्य हो तो उसका कार्य बताइये। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन छह द्रव्योंसे बाहर हो, इसिलये यह सुनिश्चित है कि कोई सातवां द्रव्य है ही नहीं। और यदि इन छह द्रव्योंमेंसे कोई एक द्रव्य कम हो तो उस द्रव्यका कार्य कौन करेगा ? छह द्रव्योंमेंसे एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना विश्वका निमय-व्यवहार चल सके।

(१) जीव—इस जगतमें श्रनंत जीव हैं, जीव जानपने चिह्न (विशेष गुण) के द्वारा पहिचाना जाता है; क्योंकि जीवके श्रतिरिक्त किसी भी पदार्थमें ज्ञातृत्व नहीं है। जो अनंत जीव हैं वे एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं।

- (२) पुद्गल—इस जगतमें श्रमन्तानन्त पुद्गल हैं; वे रूप, रस, गंध, स्पर्शके द्वारा पहचाने जाते हैं, क्योंकि पुद्गलके श्रातिरिक्त श्रम्य किभी भी पदार्थमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं होते। इन्द्रियोंके द्वारा जो भी दिखाई देता है वह सब पुद्गल द्रव्यसे बने हुये स्कंध हैं।
- (३) धर्म यहां धर्मका श्रर्थ श्रात्माका धर्म नहीं है, किन्तु धर्म नामका प्रथक द्रव्य है। यह द्रव्य एक श्रखंड द्रव्य है जो समस्त लोक में विद्यमान हैं। जीव श्रीर पुद्गलोंके गिव करते समय यह द्रव्य निमित्त रूप पहचाने जाते हैं।
- (४) ऋधमे—यहां अधर्मका अर्थ पाप अथवा आत्माका दोष नहीं है किन्तु 'अधर्म' नामका स्वतंत्र द्रव्य है। यह एक अखंड द्रव्य है जो कि समस्त लोकमें विद्यमान है। जब जीव और पुद्रल गति करते रुक जाते हैं तब यह द्रव्य उस स्थिरतामें निमित्त रूप पहिचाने जाते हैं।
- (५) आकाश—यह एक अखंड सर्व व्यापक द्रव्य है। यह समस्त पदार्थोंको स्थान देनेमें निमित्त रूप पहजाने जाते हैं। इस द्रव्यके जितने भागमें अन्य पांच द्रव्य रहते हैं उतने भागको 'लोकाकाश' कहते हैं और जितना भाग पांच द्रव्योंसे रहित-खाली होता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। जो खाली स्थान कहा जाता है उसका अर्थ मात्र आकाश द्रव्य होता है।
- (६) काल—काल द्रव्य अखंख्य हैं। इस लोकमें असंख्य प्रदेश हैं, उस प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। जो असंख्य कालागु हैं वे सब एक दूसरेसे प्रथक् हैं यह द्रव्य वस्तुके रूपांतर (परिवर्तन) होने में निमित्ता रूप पहचाने जाते हैं।

इन छह द्रव्योंको सर्वज्ञके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी प्रत्यक्त नहीं जान सकता। सर्वज्ञदेवने ही इन छह द्रव्योंको जाना है श्रीर उन्होंने उनका यथार्थ स्वरूप कहा है, इसिलये सर्वज्ञके सत्य मार्गके अतिरिक्त अन्य कहीं भी छह द्रव्योंका स्वरूप नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अन्य अपूर्ण जीव उन द्रव्योंको परिपूर्ण नहीं जान सकते इसिलए छह द्रव्योंके स्वरूपको यथार्थतया सममना चाहिये।

## -- टोपी के उदाहरण से छह द्रव्यों की सिद्धि ---

देखिये, यह वस्न निर्मित टोपी अनंत परमागु एकत्रित होकर बनी है और उसके कट जाने पर-छिन्न भिन्न हो जाने पर परमागु प्रथक् हो जाते हैं। इस प्रकार एकत्रित होना और प्रथक् होना पुद्रलका स्वभाव है। यह टोपी सफेद है, कोई काली, पोली और लाल रंगकी भी होती है, रंग पुद्रल द्रव्यका चिन्ह है इसलिये जो दृष्टिगोचर होता है वह पुद्रल द्रव्य है। 'यह टोपी है, पुस्तक नहीं' ऐसा जानने वाला ज्ञान है और ज्ञान जीवका चिन्ह है, इससे जीव भी सिद्ध होगया।

श्रव यह विचार है कि टोपी कहां है ? यद्यपि निश्ययसे तो टोपी टोपीमें ही है परन्तु टोपी टोपीमें ही है ऐसा कहनेसे टोपीका बराबर ख्याल नहीं श्रा सकता, इसलिये निमित्तके रूपमें यह कहा जाता है कि श्रमुक जगह पर टोपी स्थित है। जो जगह है वह श्राकाश द्रव्यका श्रमुक भाग है, इसप्रकार श्राकाश द्रव्य सिद्ध हुश्रा।

ध्यान रहे, अब इस टोपीकी घड़ी की जाती है। जब टोपी सीधी थी तब आकाशमें थी और उसकी घड़ी हो जाने पर भी बह आकाशमें ही है, इसिलये आकाशके निमित्तसे टोपीकी घड़ी का होना नहीं पहचाना जा सकता। तब फिर टोपीकी घड़ी होनेकी जो किया हुई है उसे किस निमित्तसे पहचानोंगे? टोपीकी घड़ी होगई इसका अर्थ यह है कि पहले उसका चेत्र लम्बा था और वह अब अल्प चेत्रमें समा गई है। इसप्रकार टोपी चेत्रान्तरित हुई है और उस चेत्रान्तरके होनेमें जो वस्तु निमित्त है वह धर्म द्रव्य है।

श्रव टोपी घड़ी होकर ज्यों की त्यों स्थिर पड़ी है उसमें कौन निमित्त है ? श्राकाश द्रव्य तो मात्र स्थान दानमें निमित्त है टोपीके चलने श्रथवा स्थिर रहनेमें श्राकाश निमित्त नहीं है। जब टोपीने सीधी दशामें से टेढ़ी दशा रूप होनेके लिये गमन किया तब धर्म द्रव्यका निमित्त था, तो श्रव स्थिर रहने की क्रियामें उससे विपरीत निमित्त होना चाहिये। गतिमें धर्म द्रव्य निमित्त था श्रीर श्रव स्थिर रहनेमें श्रधर्म द्रव्य निमित्त रूप है। पहले टोपी सीधी थी, श्रव घड़ी वाली है श्रीर श्रव वह श्रमुक समय तक रहेगी-जहां ऐसा जाना वहां 'काल' सिद्ध होगया। भूत, भविष्यत, वर्तमान श्रथवा नया-पुराना-दिन-घंटे इत्यादि जो भी भेद होते हैं वे सब किसी एक मूल वस्तुके विना नहीं हो सकते हैं। उपर्युक्त सभी भेद काल द्रव्यके हैं। यदि काल द्रव्य न हो तो नया-पुराना पहले-पीछे इत्यादि कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इससे काल द्रव्य सिद्ध होगया।

इन छह द्रव्योंमेंसे यदि एक भी द्रव्य न हो तो जगत व्यवहार नहीं चल सकता। यदि पुद्गल नहीं हो तो टोपी नहीं हो सकती, यदि जीव न हो तो टोपीका ऋस्तित्व कौन निश्चित करेगा? यदि आकाश न हो तो यह नहीं जाना जा सकता कि टोपी कहां है। यदि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य न हों तो टोपीमें होने वाला परिवर्तन (चेत्रान्तर और स्थि-रता) नहीं जाना जा सकता। यदि काल द्रव्य न हो तो 'पहले' जो टोपी सीधी थी वही 'ऋब' घड़ी वाली है-इस प्रकार पहले टोपीका ऋस्तित्व निश्चित नहीं हो सकता, इसलिये टोपीको सिद्ध करनेके लिये छहों द्रव्योंको स्वीकार करना होता है। विश्वकी किसी भी एक वस्तुको स्वीकार करने पर व्यक्त रूपसे अथवा श्रव्यक्त रूपसे छहों द्रव्योंको स्वीकृति हो जाती है।

## मानव शरीरको लेकर छह द्रव्योंकी सिद्धि

यह दृष्टिगोचर होनेवाला शरीर पुद्गल निर्मित है, ऋौर इस शरीरमें जीव रहता है। जीव और पुद्गल एक ही आकाश-स्थलमें रहते हैं तथापि दोनों भिन्न हैं। जीवका ज्ञाता स्वभाव है। श्रीर पुद्गल निर्मित यह शरीर कुछ भी नहीं जानता। यदि शरीरका कोई श्रंग कट जाय तथापि जीवका ज्ञान नहीं कट जाता, जीव तो सम्पूर्ण बना रहता है क्योंकि जीव श्रीर शरीर सदा भिन्न हैं। दोनोंका स्वरूप भिन्न हैं श्रीर दोनोंका प्रथक कार्य है। यह जीव श्रीर पुद्गल स्पष्ट हैं। जीव श्रीर शरीर कहां रहते हैं? वे श्रमुक स्थान पर दो चार या छह फुटके स्थानमें रहते हैं, इसप्रकार स्थान श्रथवा जगहके कहने पर 'श्राकाश द्रव्य' सिद्ध हो जाता है।

यह ध्यान रखना चाहिये कि जहां यह कहा जाता है कि जीव श्रोर शरीर श्राकाशमें रह रहे हैं वहां वास्तवमें जीव, शरीर श्रोर श्राकाश तीनों स्वतंत्र पृथक् २ हैं, कोई एक दूसरेके स्वरूपमें घुस नहीं जाता। जीव तो ज्ञाता स्वरूपमें ही विद्यमान है। रूप, रस, गंध इत्यादि शरीरमें ही हैं, वे श्राकाश श्रथवा जीव इत्यादि किसीमें भी नहीं हैं। श्राकाशमें न तो रूप, रस इत्यादि हैं श्रोर न ज्ञान ही है, वह श्रद्धपी-श्रचेतन है। जीवमें ज्ञान है किन्तु रूप, रस, गंध इत्यादि नहीं हैं श्रथीत् वह श्रद्धपी-चेतन है, पुद्गलमें रूप, रस, गंध इत्यादि हैं किन्तु ज्ञान नहीं है, श्रथीत् वह रूपी-श्रचेतन है। इस प्रकार तीनों द्रव्य एक दूसरे भिन्न-स्वतंत्र हैं। कोई श्रन्य वस्तु स्वतंत्र वस्तुश्रोंका कुछ नहीं कर सकती यदि एक वस्तुमें दूसरी वस्तु कुछ करती हो तो वस्तु को स्वतंत्र कैसे कहा जायगा?

इसप्रकार जीव पुद्गल श्रौर श्राकाशका निश्चय करके काल द्रव्यका निश्चय करते हैं। प्रायः ऐसा पूछा जाता है कि "श्रापकी श्रायु कितनी है"? (यहां पर 'श्रापकी' से मतलब शरीर श्रौर जीव दोनों की श्रायु की बात समभनी चाहिये) शरीरकी श्रायु ४०, ४० वर्षकी कही जाती है श्रौर जीव श्रास्त रूपसे श्रनादि श्रनन्त है। जहां यह कहा जाता है कि—'यह मुभसे पांच वर्ष छोटा है या पांच वर्ष बड़ा है' वहां शरीरके कदकी श्रपेचासे छोटा बड़ा नहीं होता किन्तु कालकी श्रपेचासे

छोटा बढ़ा कहा जाता है। यदि कालद्रव्यकी अपेचा न रहे तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह बालक है, यह युवान है, यह वृद्ध है। जो नई पुरानी अवस्थायें बदलती रहती हैं उनसे काल द्रव्यका अस्तित्व निश्चित होता है।

कभी तो जीव श्रौर शरीर स्थिर होते हैं श्रौर कभी गमन करते हैं वे स्थिर होने श्रौर गमन करनेकी दशामें दोनों समय श्राकाशमें ही होते हैं, इसिलये श्राकाशको लेकर उनका गमन श्रथवा स्थिर रहना निश्चित नहीं हो सकता। गमनरूप दशा श्रौर स्थिर रहनेकी दशा इन दोनोंको भिन्न भिन्न जाननेके लिये उन दोनों श्रवस्थाश्रोंमें भिन्न भिन्न निमित्तरूप दो द्रव्योंको जानना होगा। धर्म द्रव्यके निमित्तसे जीव पुद्गलका गमन जाना जा सकता है, श्रौर श्रधमंके निमित्तसे जीव पुद्गलकी स्थिरता जानी जा सकती है। यदि यह धर्म श्रौर श्रधमें द्रव्य न हों तो गमन श्रौर स्थिरताके भेद नहीं जाने जा सकते।

धर्म, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलोंको गति अथवा स्थित करने में वास्तवमें सहायक नहीं होते। एक द्रव्यके भावको अन्य द्रव्यकी अपेदा के बिना पहचाना नहीं जा सकता। जीवके भावको पहचानने के लिये अजीवकी अपेद्मा होती है। जो जानता है सो जीव है ऐसा कहते ही यह बात स्वतः आजाती है कि जो ज्ञानुत्वसे रहित हैं वे द्रव्य जीव नहीं हैं, और इसप्रकार अजीवकी अपेद्मा आ जाती है। जीव अमुक स्थान पर है ऐसा कहते ही आकाशकी अपेद्मा आ जाती है। जीव अमुक स्थान पर है ऐसा कहते ही आकाशकी अपेद्मा आ जाती है। इसीप्रकार छहों द्रव्योंके सम्बन्धमें परस्पर समभ लेना चाहिये। एक आत्म द्रव्यका निर्णय करने पर छहों द्रव्य ज्ञात हो जाते हैं। इसमे यह सिद्ध होता है कि यह ज्ञानकी विशालता है और ज्ञानका स्वभाव सर्व द्रव्योंको जान लेना है। एक द्रव्यके सिद्ध करने पर छहों द्रव्य सिद्ध होजाते हैं, इसमें द्रव्यकी पराधीनता नहीं है किन्तु ज्ञानकी महिमा है, जो पदार्थ है वह ज्ञानमें अवश्य ज्ञात होता है, जितना पूर्ण ज्ञानमें ज्ञात होना है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी इस जगतमें नहीं है। पूर्ण ज्ञानमें छहों द्रव्य ज्ञात हुये हैं, उनसे अधिक अन्य कुछ नहीं है।

# कर्मोंको लेकर छह द्रव्योंकी सिद्धि

कर्म पुद्गलकी अवस्था हैं, वे जीवके विकारी भावके निमित्तसे रह रहे हैं, कुछ कर्म बंध रूपमें स्थित हुआ तब उसमें अधर्मास्तिकायका निमित्त है, प्रति च्रण कर्म उदयमें आकर खिर जाते हैं, उनके खिर जाने पर जो चेत्रान्तर होता है उसमें उसके धर्मास्तिकायका निमित्त है, कर्मकी स्थितिके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यह सत्तर कोडाकोडीका कर्म है अथवा अन्तर मुहूर्तका कर्म है, इसमें काल द्रव्यकी अपेचा है, अनेक कर्म परमाणुष्मोंके एक चेत्रमें रहनेमें आकाश द्रव्यकी अपेचा है। इसप्रकार छह द्रव्य सिद्ध हुये।

#### द्रव्योकी स्वतंत्रता

उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य (कर्म) दोनों बिलकुल विभिन्न वस्तु हैं, यह दोनों अपने आपमें स्वतंत्र हैं कोई एक दूसरेका कुछ भी नहीं करता। यदि जीव और कर्म एकत्रित हो जांय तो इस जगतमें छह द्रव्य ही नहीं रह सकेंगे। जीव और कर्म सदा भिन्न ही हैं। द्रव्योंका स्वभाव अनादि अनन्त स्थिर रहते हुये भी प्रतिसमय बदलने का है। समस्त द्रव्य अपनी शक्तिसे स्वतंत्रतया अनादि अनन्त स्थिर रहकर स्वयं ही अपनी पर्यायको बदलते हैं। जीव की पर्यायको जीव बदलते हैं और पुद्गलकी पर्यायको पुद्गल बदलते हैं। जीव न तो पुद्गलका कुछ करते हैं और न पुद्गल जीवका ही कुछ करते हैं।

## उत्पाद-व्यय-भ्रोव्य

द्रव्यका कोई कर्ता नहीं है। यदि कोई कर्ता है तो उसने द्रव्योंको कैसे बनाया? किसने बनाया? वह स्वयं किसका कर्ता बना? जगतमें छह द्रव्य अपने स्वभावसे ही हैं, उनका कोई कर्ता नहीं है। किसी भी नवीन पदार्थकी उत्पत्ति होती ही नहीं है। किसी भी प्रयोगके द्वारा नये जीवकी

अथवा नये परमाणुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो पदार्थ होता है वही कपान्तरित होता है। जो द्रव्य है वह कभी नष्ट नहीं होता, और जो द्रव्य नहीं है वह कभी उत्पन्न नहीं होता, हां; जो द्रव्य है वह प्रतिच्रण अपनी पर्यायको बदलता रहता है, ऐसा नियम है। इस सिद्धान्तको उत्पाद-व्यय-धौव्य अर्थात् नित्य स्थिर रहकर बदलना (Permanency with a change) कहते हैं।

क्योंकि द्रव्यका कोई बनाने वाला नहीं है इसलिये कोई सातवां द्रव्य नहीं हो सकता और किसी द्रव्यको कोई नाश करनेवाला नहीं है इसलिये छह द्रव्योंमें से कभी कोई कम नहीं हो सकता, शाश्वतरूपसे छह ही द्रव्य हैं। सर्वज्ञ भगवानने अपने सम्पूर्ण ज्ञानके द्वारा छह द्रव्योंको जाना है और उन्हींको अपने उपदेशमें दिव्यवाणिके द्वारा कहा है। सर्वज्ञ बीतराग प्रणीत परम सत्यमार्गके अतिरिक्त इन छह द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप अन्यत्र कहीं है ही नहीं।

### — द्रव्यकी शक्ति —

द्रव्यकी विशेष शक्ति (चिह्न-विशेष गुए) के सम्बन्धमें पहले संचेषमें कहा जा चुका है। एक द्रव्यकी जो विशेष शक्ति होती है वह अन्य द्रव्यों में नहीं होती, इसिलये विशेष शक्तिके द्वारा द्रव्यके स्वरूपको पहचाना जा सकता है। जैसे-ज्ञान जीव द्रव्यकी विशेष शक्ति है, जीवके अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्यमें ज्ञान नहीं है इसिलये ज्ञान शक्तिके द्वारा जीव पहचाना जाता है।

अब यहां द्रव्यों की सामान्य शक्ति सम्बन्धमें कुछ कहा जाता है। जो शक्ति सभी द्रव्यों में होती है उसे सामान्य शक्ति (सामान्य गुण) कहते हैं। श्रम्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, श्रगुरुलघुत्व श्रौर प्रदेशत्व यह छहों सामान्य गुण मुख्य हैं, वे सभी द्रव्यमें हैं।

(१) श्रस्तित्व गुणके कारण द्रव्यके श्रास्तत्वका कभी नाश नहीं होता। द्रव्य श्रमुक कालके लिये हैं श्रीर उसके बाद नष्ट होजाते हैं— ऐसी बात नहीं है। द्रव्य नित्य स्थिर रहने वाले हैं। यदि श्रस्तित्व गुणं न हो तो वस्तु नहीं रह सकती, श्रौर यदि वस्तु ही न हो तो फिर किसे सम-भाना है ?

- (२) वस्तुत्वगुणके कारण द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। द्रव्य स्वयं अपने गुण पर्यायोंका प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। एक द्रव्य दूसरे अन्य द्रव्यका कोई भी कार्य नहीं कर सकता।
- (३) द्रव्यत्त्व गुणके द्रव्य निरंतर एक अवस्थामें से दूसरी अवस्था में द्रवित होता रहता है—परिण्यमन करता रहता है। द्रव्य त्रिकाल अस्तिरूप होने पर भी सदा एकसा (कूटस्थ) नहीं है परंतु निरंतर नित्य बदलने वाला-परिण्यामी है। यदि द्रव्यमें परिण्यमन न हो तो जीवके संसार दशाका नाश होकर मोच्चदशाकी उत्पत्ति कैसे हो? शरीरकी बाल्यवस्थामें से युवावस्था कैसे हो श छहों द्रव्योंमें द्रव्यत्व शक्ति होनेसे सभी स्वतंत्र रूपसे अपनी अपनी पर्यायका परिण्यमन कर रहे हैं। कोई द्रव्य अपनी पर्यायका परिण्यमन कर नेके लिये दूसरे द्रव्यकी सहायता अथवा असरकी अपेन्ना नहीं रखता।
- (४) प्रमेयत्व गुणके कारण द्रव्य ज्ञानमें प्रतीत होते हैं छहीं द्रव्यमें प्रमेय शक्ति होनेसे ज्ञान छहीं द्रव्यके स्वरूपका निर्णय कर सकता है। यदि वस्तुमें प्रमेयत्व गुण न हो तो वह अपनेको यह कैसे बता सकेगी कि 'यह वस्तु है' ? जगतका कोई भी पदार्थ ज्ञानके द्वारा अगन्य नहीं है। आत्मामें प्रमेयत्व गुण होनेसे आत्मा स्वयं अपनेको जान सकता है।
- (४) अगुरु लघुत्व गुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज स्वरूपमें ही स्थिर रहती है, जीव बदलकर कभी परमाणु नहीं हो जाता और परमाणु बदलकर कभी जीव रूप नहीं हो जाता। जड़ सद। जड़ रूपमें और चेतन सदा चेतन रूपमें रहता है। ज्ञानकी प्रगटता विकार दशामें चाहे जितनी कम हो तथापि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव द्रव्य बिल्कुल ज्ञान हीन हो जाय। इस शक्तिके कारण द्रव्यके गुण छिन्न भिन्न नहीं हो जाते, तथा

कोई दो वस्तुयें एकरूप होकर तीसरी नई प्रकारकी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वस्तुका स्वरूप कदापि अन्यथा नहीं होता।

(६) प्रदेशत्व गुगाके कारण प्रत्येक द्रव्यके अपना आकार होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने निज आकारमें ही रहता है। सिद्ध दशाके होनेपर एक जीव दूसरे जीवमें मिल नहीं जाता किन्त प्रत्येक जीव अपने प्रदेशाकार स्वतंत्र रूपसे स्थिर रहता है।

यह छह सामान्य गुण मुख्य हैं, इनके ऋतिरिक्त अन्य सामान्य गुण भी हैं। इसप्रकार गुणोंके द्वारा द्रव्यका स्वरूप ऋधिक स्पष्टतासे जाना जाता है।

#### — प्रयोजन भृत —

इसप्रकार छह द्रव्यके स्वरूपका श्रानेक प्रकार वर्णन किया है। इन छह द्रव्योंमें प्रति समय परिणमन होता रहता है, जिसे पर्याय (श्रवस्था, हालत, Condition) कहते हैं। धर्म, श्रधर्म, श्राकाश श्रीर काल इन चार द्रव्योंकी पर्याय तो सदा शुद्ध ही है, शेष जीव श्रीर पुद्गल द्रव्योंमें शुद्ध पर्याय होती है श्रीर श्रशुद्ध पर्याय भी हो सकती है।

जीव श्रीर पुद्गल द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्यमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञातृत्व नहीं है श्रीर इसिलये उसमें ज्ञानकी विपरीत रूप भूल नहीं है, इसिलये पुद्गलके सुख श्रथवा दुःख नहीं होता। सच्चे ज्ञानसे सुख श्रीर विपरीत ज्ञानसे दुःख होता है, परंतु पुद्गल द्रव्यमें ज्ञान गुण हो नहीं है इसिलये उसके सुख दुःख नहीं होता, उसमें सुख गुण ही नहीं है। ऐसा होनेसे पुद्गल द्रव्यके श्रशुद्ध दशा हो या शुद्धदशा हो, दोनों समान हैं। शरीर पुद्गल द्रव्यकी श्रवस्था है इसिलये शरीरमें सुख दुःख नहीं होते। शरीर निरोगी हो श्रथवा रोगो हो उसके साथ सुख दुखका सम्बन्ध नहीं है।

#### -- अवशेष रहा ज्ञाता जीव --

छह द्रव्योंमें यह एक ही जीव द्रव्य ज्ञान शक्तिवाला है। जीवमें ज्ञानगुण है स्रोर ज्ञानका फल सुख गुण है जीवमें सुख है। यदि यथार्थ ज्ञान करे तो सुख हो, परंतु जीव अपने ज्ञानस्वभावको नहीं पहचानता और ज्ञानसे भिन्न अन्य वस्तुओं में सुखकी कल्पना करता है, यह उसके ज्ञानको भूल है और उस भूलके कारण ही जीवके दुःख है। अज्ञान जीव की अशुद्ध पर्याय है। जोवकी अशुद्ध पर्याय दुख रूप है इसिलये उस दशाको दूर करके सच्चे ज्ञानके द्वारा शुद्ध दशा प्रकट करनेका उपाय समभ्माया जाता है। सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख जीवकी शुद्ध दशामें ही है इसिलये जिन छह द्रव्योंको जाना है उनमेंसे जीवके अतिरिक्त पांच-द्रव्योंके गुण पर्यायके साथ जीवका कोई प्रयोजन नहीं है, किन्तु अपने गुण पर्यायके साथ ही प्रयोजन है।

प्रत्येक जीव अपने लिये सुख चाहता है अर्थात् अशुद्धताको दूर करना चाहता है जो मात्र शास्त्रोंको पढ़कर अपनेको ज्ञानी मानता है वह ज्ञानी नहीं है किन्तु जो परद्रव्योंसे भिन्न अपने आत्माको पुण्य--पापकी संशिक श्रग्रद्ध वृत्तियोंसे भिन्न रूपमें यथार्थतया जानता है वही झानी है। कोई परवस्तु आत्माको हानि लाभ नहीं पहुंचाती। अपनी अवस्थामें अपने ज्ञानकी भूलसे ही दुखी था। अपने स्वभावकी सममके द्वारा उस भूलको स्वयं दूर करे तो दुख दूर होकर सुख होता है। जो यथार्थ समभके द्वारा भूलको दूर करता है वह सम्यग्दृष्टि ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा है, जो यथार्थ समभके बाद उस समभके बलसे आंशिक रागको दूर करके स्वरूपकी एका-प्रताको कमशः साधता है वह श्रावक है। जो विशेष रागको दूर करके, सर्व संघका परित्याग करके स्वरूपकी रमणतामें बारम्बार लीन होता है वह मुनि-साधु है और जो सम्पूर्ण स्वरूपकी स्थिरता करके, सम्पूर्ण राग को दूर करके शुद्ध दशाको प्रकट करते हैं वे सर्वज्ञदेव-केवली भगवान हैं। उनमें से जो शरीर सिहत दशामें विद्यमान हैं वे अरहंतदेव हैं जो शरीर रहित हैं वे सिद्ध भगवान हैं। श्ररहंत भगवानने दिव्य ध्वनिमें जो वस्तु म्बरूप दिखाया है उसे 'श्रुत' कहते हैं।

इनमेंसे अरिहंत और सिद्ध देव हैं, साधक, संत मुनि गुरु हैं और

श्रुतका उपदेश शास्त्र है। जो इन सच्चे देव गुरु शास्त्रको यथार्थतया पहचानता है उसकी गृहीत मिथ्यात्वरूपी महा भूल दूर हो जाती है। यदि देव गुरु शास्त्रके स्वरूपको जानकर अपने आत्म स्वरूपका निर्णय करे तो अनन्त संसारका कारण-सर्वाधिक महा पापरूप अगृहीत मिथ्यात्व दूर हो जाय श्रीर सम्यग्दर्शनरूपी श्रपूर्व श्रात्मधर्म प्रकट हो।

सच्चे देवके स्वरूपमें मोच तत्त्वका समावेश होता है संत-मुनिके स्वरूपमें संवर खौर निर्जरा तत्त्वका समावेश होता है। जैसा सच्चे देवका स्वरूप है वैसा हो शुद्ध जीव तत्त्वका स्वरूप है। कुगुरु, कुद्व, कुधर्ममें श्रजीव, श्राश्रव, तथा बंध तत्त्वका समावेश होता है। श्ररिहंत-सिद्धके समान शुद्ध स्वरूप ही जीवका स्वभाव है, श्रौर स्वभाव ही धर्म है। इसप्रकार सच देव, गुरु, धर्मके स्वरूपको भलीभांति जान लेने पर उसमें सात तत्त्वोंके स्वरूपका ज्ञान भी श्राजाता है।

## जिज्ञासुत्रों का कर्तव्य

उपरोक्त तत्त्व स्वरूपको प्रथम जानकर गृहीत मिथ्यात्वका ( व्यवहार मिथ्यापनका ) पाप दूर करे और अभूतपूर्व निश्चय आत्मज्ञानसे आत्माके जदयसे ज्ञान करके यह निर्णय करे तो अगृहीत मिथ्यात्वका सर्वोपरि पाप दूर हो जाय, यही अपूर्व सम्यग्दर्शनरूपी धर्म है, इसलिये जिज्ञास जीवोंको प्रथम भूमिकासे ही यथार्थ समभके द्वारा गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्वको नाश करनेका निरंतर प्रयत्न करना चाहिये श्रौर उसका नाश सचे ज्ञानके द्वारा ही होता है इसलिये निरंतर सच्चे ज्ञानका श्रभ्यास करना चाहिये।

सर्व दु: स्वोंकी परम-श्रोषि 
जो प्राणी कषायके श्रातापसे तम हैं, इन्द्रियविषयह्मणी 
रोगसे मुच्छित हैं, श्रीर इष्ट्रवियोग तथा श्रानष्टसंयोगसे खेदखित्र हैं – उन सब के लिये सम्यक्त्व परम हितकारी श्रीपिष्ट 
है।

[सारसमुच्चय—३८] सर्व दु: रवोंकी परम-स्रोषधि
जो प्राणी कषायके स्रातापसे तम हैं, इन्द्रियविषयहूपी
रोगसे मूर्च्छित हैं, श्रीर इष्टवियोग तथा स्र्विष्ठसंयोगसे ग्वेदखित्र हैं – उन सब के लिये सम्यक्त्व परम हितकारी श्रीपिध
है।
[सारसमुच्चय—३८]

## सम्यग्दर्शन का स्वरूप और वह कैसे प्रगटे ?

सम्यग्दर्शन अपने आत्माके श्रद्धा गुण्की निर्विकारी पर्याय है। अग्वंड आत्माके ल्ह्यसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, सम्यग्दर्शनको किसी विकल्पका अवलंबन नहीं है किन्तु निर्विकल्प स्वभावके अवलंबनसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। यह सम्यग्दर्शन हो आत्माके सर्व सुखका कारण है। 'मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूं, बंध रहित हूँ' ऐसा विकल्प करना सो भी शुभराग है, उस शुभरागका अवलंबन भी सम्यग्दर्शनके नहीं है उस शुभ विकल्प को उल्लंबन करनेपर सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। सम्यग्दर्शन स्वयं राग और विकल्प रहित निर्मल गुण है उसके किसी प्रकारका अवलंबन नहीं है किन्तु समूचे आत्माका अवलंबन है वह समूचे आत्माको स्वीकार करता है।

एकवार विकल्प रहित होकर श्रखंड ज्ञायक स्वभावको लद्यमें लिया कि सम्यक् प्रतीति हुई। श्रखंड स्वभावका लद्य ही स्वरूपकी सिद्धिके लिये कार्यकारी है श्रखंड सत्यस्वरूपको जाने विना-श्रद्धा किये विना 'मैं ज्ञानस्वरूप श्रात्मा हूं, श्रवद्ध स्पष्ट हूं' इत्यादि विकल्प भी स्वरूपकी शुद्धिके लिये कार्यकारी नहीं है। एकवार श्रखंड ज्ञायक स्वभावका लद्द्य करनेके बाद जो वृत्तियां उठती हैं वे वृत्तियां श्रस्थरताका कार्य करती हैं परन्तु वे स्वरूपको रोकनेके लिये समर्थ नहीं हैं क्योंकि श्रद्धामें तो वृत्ति-विकल्परहित स्वरूप है इसलिये जो वृत्ति उठती है वह श्रद्धाको नहीं बदल सकती है जो विकल्पमें ही श्रटक ज्ञाता है वह मिथ्यादृष्टि है विकल्प रहित होकर श्रमेद का श्रमुभव करना सो सम्यदृशन है श्रीर यहो समयसार है। यही बात निम्न लिखित गाथामें कही है:—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जागा गाय पक्खं। पक्रवाति कंतो पुगा भगगादि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 'आत्मा कर्मसे बद्ध है या अबद्ध' इसप्रकार दो भेदोंके विचारमें लगना सो नयका पन्न है। 'मैं श्रात्मा हूँ, परसे भिन्न हूँ' इसप्रकारका विकल्प भी राग है। इस रागकी वृत्तिको—नयके पन्नोंको उल्लंघन करे तो सम्यग्दर्शन प्रगट हो।

'मैं बंधा हुआ हूं अथवा मैं बंध रहित मुक्त हूँ' इसप्रकारकी विचार श्रेणीको उल्लंघन करके जो आत्माका अनुभव करता है सो सम्यग्दृष्टि है और वही समयसार अर्थात् शुद्धात्मा है। मैं अवन्ध हूँ--बंध मेरा स्वरूप नहीं है इसप्रकारके भंगकी विचार श्रेणीके कार्यमें जो लगता है वह अज्ञानी है और उस भंगके विचारको उल्लंघन करके अभंग स्वरूपको स्पर्श करना [अनुभव करना] सो प्रथम आत्म धर्म अर्थात् सम्यग्दर्शन है। 'मैं पराश्रय रहित अबंध शुद्ध हूँ' ऐसे निश्चयनयके पत्तका जो विकल्प है सो राग है और उस रागमें जो अटक जाता है (रागको ही सम्यग्दर्शन मान ले किन्तु राग रहित स्वरूपका अनुभव न करे) वह मिथ्यादृष्टि है।

## मेद का विकल्प उठता तो है तथापि उससे सम्यग्दर्शन नहीं होता

अनादि कालसे आत्म स्वरूपका अनुभव नहीं है, परिचय नहीं है, इसिलये आत्मानुभव करनेसे पूर्व तत्सम्बन्धी विकल्प उठे विना नहीं रहते। अनादिकालसे आत्माका अनुभव नहीं है इसिलये वृत्तियोंका उत्थान होता है कि—मैं आत्मा कर्मके संबंधसे युक्त हूँ अथवा कर्मके संबंधसे रहित हूँ इसप्रकार दो नयोंके दो विकल्प उठते हैं परन्तु 'कर्मके संबंधसे युक्त हूँ अथवा कर्मके संबंधसे युक्त हूँ अथवा कर्मके संबंधसे रहित हूँ अर्थात् बद्ध हूँ या अबद्ध हूं' ऐसे दो प्रकार के भेदका भी एक स्वरूपमें कहां अवकाश है ? स्वरूप तो नय पत्नकी अपेन्ताओंसे परे हैं, एकप्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारकी अपेन्ताओंसे परे हैं, एकप्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारकी अपेन्ताओं नहीं हैं। मैं शुभाशुभभावसे रहित हूँ इसप्रकारके विचारमें लगना भी एक पन्न है, इससे भी उस पार स्वरूप है, स्वरूप तो पन्नातिकांत है यही सम्यग्दर्शनका विषय है अर्थात् उसीके लद्यसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है. इसके अतिरिक्त सम्यग्दर्शनका दूसरा कोई उपाय नहीं हैं।

सम्यग्दर्शनका स्वरूप क्या है, देहकी किसी कियासे सम्यग्दर्शन नहीं होता, जड़ कमोंसे नहीं होता, अशुभराग अथवा शुभरागके लद्यसे भी सम्यग्दर्शन नहीं होता और 'में पुण्य पापके परिणामोंसे रहित ज्ञायक स्वरूप हूं' ऐसा विचार भी स्वरूपका अनुभव करानेके लिये समर्थ नहीं है। 'मैं ज्ञायक हूँ' इसप्रकारके विचारमें जो अटका सो वह भेदके विचारमें अटक गया किन्तु स्वरूप तो ज्ञाताहण्टा है उसका अनुभव ही सम्यग्दर्शन है। भेदके विचारमें अटक जाना सम्यग्दर्शनका स्वरूप नहीं है।

जो वस्तु है वह अपने आप परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है आत्मा का स्वभाव परकी अपेत्तासे रहित एकरूप है कर्मों के संबंधसे युक्त हूँ अथवा कर्मों के संबंधसे रहित हूं, इसप्रकारकी अपेत्ताओं से उस स्वभावका लद्य नहीं होता। यद्यपि आत्मस्वभाव तो अबंध ही है परंतु 'मैं अबंध हूँ' इस प्रकारके विकल्पको भी छोड़कर निर्विकल्प ज्ञातादृष्टा निर्पेत्त स्वभावका लद्य करते ही सम्यग्दर्शन प्रगट होता है।

हे प्रभु! तेरी प्रभुताकी महिमा अंतरंगमें परिपूर्ण है अनादिकाल से उसकी सम्यक् प्रतीतिके विना उसका अनुभव नहीं होता। अनादिकाल पर लह्य किया है किन्तु स्वभावका लह्य नहीं किया है। शरीरादिमें तेरा सुख नहीं है, शुभरागमें तेरा सुख नहीं है और 'शुभराग रहित मेरा स्वरूप है' इसप्रकारके भेद विचारमें भी तेरा सुख नहीं है इसिलये उस भेदके विचारमें अटक जाना भी अज्ञानी कार्य है और उस नय पत्तके भेदका लह्य छोड़कर अभेद ज्ञाता स्वभावका लह्य करना सो सम्यग्दर्शन है और उसीमें सुख है। अभेदस्वभावका लह्य कही, ज्ञातास्वरूपका अनुभव कही, सुख कही, धर्म कही अथवा सम्यग्दर्शन कही वह सब यही है।

विकल्प रखकर स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता।

श्रखंडानंद श्रभेद श्रात्माका लदय नयके द्वारा नहीं होता। कोई किसी महलमें जानेके लिये चाहे जितनी तेजीसे मोटर दौड़ाये किन्तु वह महलके दरवाजे तक हो जा सकती है, मोटरके साथ महलके श्रंदर कमरेमें नहीं घुसा जा सकता। मोटर चाहे जहां तक भीतर ले जाय किन्तु अंतमें तो मोटरसे उतरकर स्वयं ही भीतर जाना पड़ता है, इसीप्रकार नय पचके विकल्पोंवाली मोटर चाहे जितनी दौड़ाये 'मैं ज्ञायक हूं, अभेद हूं, शुद्ध हूं' ऐसे विकल्प करे तो भी स्वरूपके आंगन तक ही जाया जा सकता है किन्तु स्वरूपानुभव करते समय तो वे सब विकल्प छोड़ देने ही पड़ते हैं। विकल्प रखकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता। नय पचका ज्ञान उस स्वरूपके आँगनमें आनेके लिये आवश्यक है।

"मैं स्वाधीन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, कर्म जड़ हैं, जड़ कर्म मेरे स्वरूपको नहीं रोक सकते, मैं विकार करूं तो कर्मीको निमित्त सकता है, किन्तु कर्म मुफ्ते विकार नहीं कराते क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न हैं, वे कोई एक दूसरेका कुछ नहीं करते, मैं जड़का कुछ नहीं करता और जड़ मेरा कुछ नहीं करता, जो रागद्वेप होता है उसे कर्म नहीं कराता तथा अह पर वस्तुमें नहीं होता किन्तु मेरी श्रवस्थामें होता है, वह रागद्वेप मेरा स्वभाव नहीं है, निश्चयसे मेरा स्वभाव राग रहित ज्ञान स्वरूप है" इस प्रकार सभी पहलुत्र्योंका (नयोंका ) ज्ञान पहले करना चाहिये किन्तु जब तक इतना करता है तबतक भी भेदका लच्य है। भेदके लच्यसे अभेद श्रात्म खरूपका श्रनुभव नहीं हो सकता तथापि पहले उन भेदोंको जानना चाहिये, जब इतना जानले तब सममता चाहिये कि वह स्वरूपके आंगन तक आया है बादमें जब अभेदका लदय करता है तब भेदका लदय जाता है और स्वरूपका अनुभव होता है अर्थात् अपूर्व सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। इसप्रकार यद्यपि स्वरूपोन्मुख होनसे पूर्व नयपत्तके विचार होते तो हैं परंतु वे नयपक्षके कोई भी विचार स्वरूपानुभवमं सहायक नहीं होते।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का संबंध किसके साथ है ?

सम्यय्दर्शन निर्विकल्प सामान्य गुण है उसका मात्र निश्चयः अखंड स्वभावके साथ ही संबंध है अखंड द्रव्य जो मंग--भेद रहित है वही सम्यग्दर्शनको मान्य है। सम्यग्दर्शन पर्यायको स्वीकार नहीं करता किन्तु सम्यग्दर्शनके साथ जो सम्यग्ज्ञान ग्हता है उसका संबंध निश्चय-व्यवहार दोनोंके साथ है। श्रर्थात् निश्चय-श्रखंड स्वभावको तथा व्यवहारमें पर्याय के जो भंग-भेद होते हैं उन सबको सम्यग्ज्ञान जान लेता है।

सम्यग्दर्शन एक निर्मल पर्याय है किन्तु सम्यग्दर्शन स्वयं अपनेको यह नहीं जानता कि मैं एक निर्मल पर्याय हूँ। सम्यग्दर्शनका एक ही विषय अखंड द्रव्य है, पर्याय सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है।

प्रश्न--सम्यग्दर्शन का विषय अखंड है और वह पर्यायको स्वीकार नहीं करता तब फिर सम्यग्दर्शनके समय पर्याय कहां चली गई? सम्य-ग्दर्शन स्वयं पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्यसे भिन्न होगई?

उत्तर—सम्यग्दर्शनका विषय तो अखंड द्रव्य हो है। सम्यग्दर्शनके विषयमें द्रव्य गुण पर्यायका भेद नहीं है। द्रव्य गुण पर्यायसे अभिन्न वस्तु ही सम्यग्दर्शनको मान्य है (अभेद वस्तुका लह्य करने पर जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह सामान्य वस्तुके साथ अभेद होजाती है) सम्यग्दर्शनक्ष्य जो पर्याय है उसे भी सम्यग्दर्शन म्बीकार नहीं करता एक समय में अभेद परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यग्दर्शनको मान्य है, मान्न आत्मा तो सम्यग्दर्शनको प्रतीतिमें लेता है किन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होनेवाला सम्यग्हान सामान्य विशेष सबको जानता है। सम्यग्दर्शन पर्यायको और निमिक्तको भी जानता है, सम्यग्दर्शनको भी जानने वाला सम्यग्हान ही है।

## श्रद्धा श्रोर ज्ञान कब सम्यक् हुये ?

उद्य, उपशम, त्रयोपशम ऋथथा त्रायिक भाव इत्याद् कोई भी सम्यग्दर्शनका विषय नहीं है क्योंकि वे सब पर्यायें हैं। सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है। पर्यायको सम्यग्दर्शन स्वीकार नहीं करता, मात्र वस्तुका जब तद्य किया तब श्रद्धा सम्यक् हुई परंतु ज्ञान सम्यक् कब हुआ? ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विशेष सबको जानना है जब ज्ञानने सारे द्रव्यको, प्रगट पर्यायको और विकारको तद्वस्थ जानकर इस प्रकारका

विवेक किया कि 'जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हूँ और जो विकार है सो मैं नहीं हूँ' तब वह सम्यक् हुआ। सम्यक्ज्ञान सम्यग्दर्शनरूप प्रगट पर्यायको और सम्यग्दर्शनकी विषयभूत परिपूर्ण वस्तुको तथा अवस्थाको कमीको तद्वस्थ जानता है, ज्ञानमें अवस्थाको स्वीकृति है। इसप्रकार सम्यग्दर्शन तो एक निश्चयको ही (अभेद स्वरूपको ही) स्वीकार करता है और सम्यग्दर्शनका अविनाभावी (साथ ही रहने वाला) सम्यग्ज्ञान निश्चय और व्यवहार दोनोंको बराबर जानकर विवेक करता है। यदि निश्चय व्यवहार दोनोंको न जाने तो ज्ञान प्रमाण (सम्यक्) नहीं हो सकता। यदि व्यवहारको ज्ञ्चय करे तो दृष्ट खोटी (विपरीत) ठहरती है और जो व्यवहारको ज्ञाने ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या ठहरता है। ज्ञान निश्चय व्यवहारका विवेक करता है इसिलये वह सम्यक् है (समीचीन है) और दृष्ट व्यवहारके लद्यको छोड़कर निश्चयको स्वीकार करे तो सम्यक् है।

## सम्यग्दर्शन का विषय क्या है ? श्रोर मोचका परमार्थ कारण कौन है ?

सम्यग्दर्शनके विषयमें मोत्त पर्याय श्रौर द्रव्यसे भेद नहीं है, द्रव्य हो परिपूर्ण है वह सग्यग्दर्शनको मान्य है। बंध मोत्त भी सम्यग्दर्शनको मान्य नहीं बंध-मोत्तकी पर्याय, साधकदशाका भंगभेद इन सभीको सम्यग् ग्ज्ञान जानता है।

सम्यग्दर्शनका विषय परिपूर्ण द्रव्य है, वहीं मोत्तका परमार्थ कारण है। पंचमहात्रतादिको अथवा विकल्पको मोत्तका कारण कहना सी स्थूल व्यवहार है और सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रक्षप साधक अवस्थाको मोत्त का कारण कहना सो भी व्यवहार है क्योंकि उस साधक अवस्थाका भी जब अभाव होता है तब मोत्त दशा प्रगट होती है। अर्थात् वह अभावक्षप कारण है इसलिये व्यवहार है। त्रिकाल अखंड वस्तु ही निश्चय मोत्तका कारण है किंन्तु परमार्थतः तो वस्तुमें कारण कार्यका भेद भी नहीं है, कार्य कारणका भेद भी व्यवहार है। एक अखंड वस्तुमें कार्य कारणके भेदके विचारसे विकल्प होता है इसिलये वह भी व्यवहार है। तथापि व्यवहारसे भी कार्य कारण भेद हैं अवश्य। यदि कार्य कारण भेद सर्वथा न हों तो मोत्तदशाको प्रगट करने के लिये भी नहीं कहा जा सकता। इसिलये अवस्थामें साधक साध्यका भेद है, परन्तु अभेदके लद्यके समय व्यवहारका लद्य नहीं होता क्योंकि व्यवहारके लद्यमें भेद होता है और भेदके लद्यमें परमार्थ-अभेद स्वरूप लद्यमें नहीं आता, इसिलये सम्यग्दर्शनके लद्यमें भेद ही होते, एकरूप अभेद वस्तु ही सम्यग्दर्शनका विषय है।

#### सम्यग्दर्शन ही शांतिका उपाय है।

अनादिसे आत्माके अखंड रसको सम्यग्दर्शन पूर्वक नहीं जाना, इसिलये परमें और विकल्पमें जीव रसको मान रहा है। परन्तु मैं अखंड एकरूप स्वभाव हूँ इसीमें मेरा रस है। परमें कहीं भी मेरा रस नहीं है। इसप्रकार स्वभावदृष्टिके बलसे एकबार सबको नीरस बनादे, जो शुभ विकल्प उठते हैं वे भी मेरी शांतिके साधक नहीं हैं। मेरी शांति मेरे स्वरूप में है, इस प्रकार स्वरूपके रसानुभवमें समस्त संसारको नीरस बनादे तो तुमे सहजानन्द स्वरूपके अमृत रसकी अपूर्व शांतिका अनुभव प्रगट होगा, उसका उपाय सम्यग्दर्शन ही है।

#### संसारका अभाव सम्यग्दर्शनसे ही होता है

श्रनन्तकालसे श्रनंत जीव संसारमें परिश्रमण कर रहे हैं श्रीर श्रमंतकालमें श्रनंत जीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वरूपकी प्रतीति करके मुक्तिको प्राप्त हुये हैं इस जीवने संसार पत्त तो श्रमादिसे प्रहण किया है परन्तु सिद्धका पत्त कभी प्रहण नहीं किया, श्रव सिद्धका पत्त करके श्रपने सिद्ध स्वरूपको जानकर संसारके श्रभाव करनेका श्रवसर श्राया है श्रीर उसका उपाय एक मात्र सम्यग्दर्शन ही है।

## ४४ धर्म साधन

धर्मके लिये प्रधानतया दो वस्तुऋोंकी आवश्यक्ता है। १ — दोत्र विशुद्धि, २ — यथार्थ बीज।

दोत्र विशुद्धि—संसारके श्रशुभ निमित्तोंके प्रति जो श्रासिक है उसमें मन्द्रता, ब्रह्मचर्यका रंग, कषायकी मंद्रता, देव, गुरुके प्रति भक्ति, तथा सत्की रुचि, श्रादिका होना चेत्र विशुद्धि है। वह प्रथम होना ही चाहिये।

किन्तु केवल चेत्र विशुद्धिसे ही धर्म नहीं होता। चेत्रविशुद्धि तो प्रत्येक जीवने अनेकबार की है; चेत्रविशुद्धि (यदि भान सहित हो) तो बाह्यसाधन है, व्यवहार साधन है।

पहले चेत्रविशुद्धिके बिना कभी भी धर्म नहीं होसकता। किन्तु चेत्रविशुद्धिके होनेपर भी यदि यथार्थ बीज न हो तो भी धर्म नहीं हो सकता।

यथार्थ बीज—मेरा स्वभाव निरपेत्त बंध मोत्तके भेदसे रहित, स्वतंत्र, पर निमित्तके आश्रयसे रहित है; स्वाश्रय स्वभावके वल पर ही मेरी शुद्धता प्रगट होती है; इस प्रकारसे अखंड निरपेत्त स्वभावकी निश्चय श्रद्धाका होना सो यथार्थ बीज है। वही अन्तर साधन अर्थात् निश्चय साधन है। जीवने कभी अनादिकालमें स्वभावकी निश्चय श्रद्धा नहीं की है। उस श्रद्धाके बिना अनेक बार बाह्य साधन किये, फिर भी धर्म प्राप्त नहीं हुआ।

इसिलये धर्ममें मुख्य साधन है यथार्थ श्रद्धा; श्रीर जहां यथार्थ श्रद्धा होती है वहां बाह्य साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। बिना यथार्थ श्रद्धाके केवल बाह्य साधनसे कभी भी धर्म नहीं होता।

इसिलिये प्रत्येक जीवका प्रथम कर्तव्य आहम स्वरूपकी यथार्थ श्रद्धा करना है। अनन्त कालमें दुर्लभ नर देह, और फिर उसमें उत्तम

जैनधर्म तथा सत् समागमका योग मिलने पर भी यदि स्वभाव बलसे सत्की श्रद्धा नहीं की तो फिर चौरासीके जन्म मरणमें ऐसी उत्तम नर देह मिलना दुर्लभ है।

श्राचार्य महाराज कहते हैं कि एकबार स्वाश्रयकी श्रद्धा करके इतना तो कह कि 'परका श्राश्रय नहीं है;' बस, इस प्रकार स्वाश्रयकी श्रद्धा करनेसे तेरी मुक्ति निश्चित है। सभी श्रात्मा प्रभु हैं। जिसने श्रपनी प्रभुताको मान लिया वह प्रभु हो गया।

इस प्रकार प्रत्येक जीवका सर्वे प्रथम कर्तव्य सत्समागम होने पर स्वभावकी यथार्थ श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) करना है। निश्चयसे यही धर्म (सुक्ति) का प्रथम साधन है।

# बंध श्रोर मोत्तके कारण

परद्रव्यके चिंतन वही बंधके कारण हैं और केवल विशुद्ध स्वद्रव्यके चिंतन ही मोचके कारण हैं।

[तत्वज्ञान तरंगिणी १५-१६]

## सम्यवत्वी सर्वत्र सुखी

<del>{}</del>

सम्यग्दर्शन सहित जीवका नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु सम्यग्दर्शन रहित जीवका स्वर्गमें रहना भी शोभा नहीं देता; क्योंकि आत्मभान बिना स्वर्गमें भी वह दुःखी है। जहाँ आत्मज्ञान है वहीं सच्चा सुख है।

[ सारसमुच्चय ३९]

## ४५ निश्चयश्रद्धा-ज्ञान कैसे प्रगट हो ?

त्रनेक जीव दयारूप परिणामों वाले होते हैं, तथापि वे शास्त्रोंका सञ्चा अर्थ नहीं समक्त सकते; इसिलये दयारूप परिणाम शास्त्रोंके समक्त ने कारण नहीं हैं। इसीप्रकार मौन धारण करें, सत्य बोलें और ब्रह्मचर्य आदिके परिणाम करें फिर भी शास्त्रका आशय नहीं समक्त सकते; अर्थात् यहां ऐसा बताया है कि आत्माके शुद्ध चैतन्य स्वभावका आश्रय ही सम्यग्ज्ञानका उपाय है; कोई भी मंद —कपायरूप परिणाम सम्यग्ज्ञानका उपाय नहीं है।

इस समय शुभपरिणाम करनेसे पश्चात् सम्यग्ज्ञानका उपाय हो जायेगा, यह मान्यता मिथ्या है। अनंतबार शुभपरिणाम करके स्वर्गमें जाने वाले जीव भी शास्त्रोंके तात्पर्यको नहीं समभ पाये। तथा वर्तमानमें भी ऐसे अनेक जीव दिखाई देते हैं जोकि वर्षोंसे शुभपरिणाम, मंदकषाय तथा व्रत-प्रतिमा आदि करने पर शास्त्रके सच्चे अर्थको नहीं जानते, अर्थात् उनके ज्ञानकी व्यवहारशुद्धि भी नहीं है, अभी ज्ञानको व्यवहार शुद्धिके बिना जो चारित्रकी व्यवहारशुद्धि करना चाहते हैं, वे जीव ज्ञानके पुरुष्पर्यको नहीं समभे।

ऐसे ही दयादिके भावरूप मंद--कषायसे भी व्यवहारशुद्धि नहीं होतो । श्रीर ज्ञानको व्यवहारशुद्धिसे श्रात्मज्ञान नहीं होता। श्रात्माके श्राश्रयसे ही सम्यग्ज्ञान होता है, यही धर्म है। इस धर्मकी प्रतीतिके बिना तथा वास्तविक व्यवहारज्ञान न होनेसे-शास्त्रके सच्चे श्रथंको न समभ ते तबतक जीवके सम्यग्ज्ञान नहीं हो सकता। द्यादिरूप मंदक्षण-यके परिणामोंसे व्यवहार ज्ञानकी भी शुद्धि नहीं होती।

बाह्य-कियाओं पर परिणामोंका आधार नहीं है। कोई द्रव्यितगी मुनिश्चोंके साथ रहता हो और किसीके वाह्यकिया बराबर होती हो तथापि एक नवमें प्रैवेयकमें जाता है और दूसरा पहले स्वर्गमें, क्योंकि परि-णामोंमें कषायकी मंदता बाह्यकियासे नहीं होती। जो शुभपरिगाम श्रंतरंगमें करता है उससे व्यवहार ज्ञानकी शुद्धि नहीं होती किन्तु वह यथार्थ ज्ञानके श्रभ्याससे ही होती है।

ज्ञानकी व्यवहारशुद्धिसे भी आत्मस्वभावका सम्यग्ज्ञान नहीं होता, किन्तु अपने परमात्मस्वभावका रागरहितह्रपसे अनुभव करे तभी सम्य-क्ज्ञान होता है, सम्यक्ज्ञानमें पराश्रय नहीं स्वभावका ही आश्रय है।

वस्तुस्वभाव ही स्वतंत्र और परिपूर्ण है, उसे किसीके आश्रयकी आवश्यक्ता नहीं है। स्वभावके आश्रयसे ही सम्यक्दर्शन होता है। नवमेंप्रैवेयकमें जानेवाले जीवके देव--शास्त्र-गुरुकी यथार्थ श्रद्धा, ग्यारह आग्रका ज्ञान और पंचमहात्रतोंका पालन ऐसे परिणाम होने पर भी चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा करनेके लिये वे परिणाम काममें नहीं आते। स्वभावके लज्ञपूर्वक मंदकषाय हो तो वहां मंदकषायकी मुख्यता नहीं रही किन्तु शुद्धस्वभावके लज्ञकी हो मुख्यता है। स्वभावकी श्रद्धाको व्यवहार--रत्नत्रयकी सहायता नहीं होती।

कपायकी मंदतारूप श्राचरणके द्वारा श्रद्धा-न्नानका न्यवहार नहीं सुधरता। शास्त्रमें जड़-चैतन्यकी स्वाधीनता, उपादान-निमित्तकी स्वतंत्रता बतलाई है, जो यह नहीं सममता उसके ज्ञानका न्यवहार भी नहीं सुधरा है। चैतन्यस्वभावका ज्ञान तो न्यवहारज्ञानसे भी पार है। श्रात्मज्ञान सो परमार्थज्ञान है, श्रौर शास्त्रके श्राशयका यथार्थ ज्ञान सो ज्ञानका न्यवहार है। जिसके ज्ञानका न्यवहार भी ठीक नहीं है उसके परमार्थज्ञान कैसा?

बाह्यकिया तो ज्ञानका कारण नहीं है, किंतु जो श्रंतरंगमें व्यवहार श्राचरणके मंदकपायरूप परिणाम होते हैं वे परिणाम भी शास्त्रज्ञानके कारण नहीं होते। श्रोर स्वभावका ज्ञान तो शास्त्रज्ञानसे भी पार है। शास्त्र-ज्ञानके रागके श्रवलंबनको दूर करके जब परमात्मस्वभावका श्रनुभव करता है उस समय सम्यक् श्रद्धा होती है। जिस समय रागका नाश करके पर-मात्मस्वभावको जाना उस समय जीवको परमात्मा ही उपादेय है। श्रात्मा तो त्रिकाल परमात्मा हो है, किंतु जब राग रहित होकर उसकी प्रतीति करता है तब वह उपादेयरूप होता है, वह रागके द्वारा नहीं जाना जाता।

कितनी भक्तिसे आत्मा समभमें आता है ? भक्तिसे आत्मा नहीं समभा जा सकता। कितने उपवासोंसे आत्मा समभमें आयेगा ? उपवासके शुभ-परिणामोंसे आत्मा समभमें नहीं आता। कोई भी शुभपरिणाम सम्यक्तानकी रीति नहीं है, किन्तु जब स्वभावके लक्त्से यथार्थ शास्त्रका अर्थ समभता है तब ज्ञानका व्यवहार सुधरता है। पहले ज्ञानके आचरण सुधरे बिना चारित्रके आचरण नहीं सुधरते। यदि सम्यक्तान और सम्यक्तिन की रीतिको ही नहीं जाने तो वह कहांसे होगा ? अनेक जीव आचरणके परिणामोंको सुधारकर उसे ज्ञानका उपाय मानते हैं वे जीव सम्यक्त्रानके उपायको नहीं समभे हैं, व्यवहारका निषेध करके परमार्थ स्वभावको समभे बिना व्यवहारका भी सन्ना ज्ञान नहीं हो सकता।

कषायकी मंदताके द्वारा जो मिथ्यात्वकी मंदता होती है उसे व्यव-हार सम्यग्दर्शन नहीं कहते। किन्तु सन्नी समम्मकी खोरके प्रयक्षसे ही व्यवहार सम्यक्त्व होता है। किन्तु यह व्यवहार-सम्यक्त्व भी निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं है। यदि देव--गुरु--शास्त्रके लन्नमें ही कक जाये तो सम्यग्दर्शन नहीं होगा। जिस समय चिन्मात्र स्वभावके खाश्रयसे श्रद्धा ज्ञान करता है उस समय ही सम्यक्श्रद्धा--ज्ञान प्रगट होता है। चैतन्य की श्रद्धा चैतन्यके द्वारा ही होतो है--रागके द्वारा या परके द्वारा नहीं होती।

बाह्य क्रिया श्रोंके श्राश्रयसे कषायकी मन्दता नहीं होती। श्रीर कषायकी मन्दतासे पर्यायकी स्वतंत्रताकी श्रद्धा नहीं होती।

दयादिके परिणामोंका पुरुषार्थ तो करना चाहिये, किन्तु वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है ऐसी व्यवहारश्रद्धाका उपाय उससे भिन्न प्रकारका है। पर-जीवके कारण या पर-द्रव्योंके कारण मेरे द्यादिरूप परिणाम हुए हैं, त्रथवा कर्मके कारण रागादि हुए-ऐसी मान्यतापूर्वक कषायकी मन्दता करे किन्तु उस मंद्रकपायमें व्यवहार-श्रद्धा करनेकी शिक्त नहीं है, तो फिर उससे सम्यक्दर्शन तो हो ही कैसे सकता है।

## सम्यग्दर्शन 🏶—

परके कारण मेरे परिणाम नहीं होते, मैं अपनेसे ही कषायकी मन्दता करता हूं, परके कारण या कर्मके कारण मेरी पर्यायमें रागादि नहीं होते--ऐसी पर्यायकी स्वतंत्रताकी श्रद्धा सो व्यवहार--श्रद्धा है। मिथ्या-त्वके रसको मंद करके पर्यायकी स्वतंत्रताकी श्रद्धा करनेकी जिसकी शिक्त नहीं है उस जीवके सम्यक्दर्शन नहीं होता।

यदि इस समय पर्यायकी स्वतंत्रता माने तो मिथ्यात्व मन्द होता है। ओर उसको व्यवहार-सम्यक्त्व कहते हैं। मात्र कषायकी मन्द्रताके द्वारा मिथ्यात्वकी मन्द्रता होती है उसे व्यवहार-सम्यक्त्व नहीं कहते, क्योंकि श्रद्धा और चारित्रकी पर्याय भिन्न-भिन्न हैं।

जो जीव जड़की किया अथवा कर्मको लेकर आत्माके परिणाम मानते हैं उन्होंने परिणामों को स्वतंत्रता भी नहीं मानी है। यदि वे शुभ-भाव करें तो भी उनके मिथ्यात्वकी मन्दता यथार्थ रीतिसे नहीं होती, और वे द्रव्यिलगीसे भी छोटे हैं। जिनके अशुभ परिणाम होते हैं ऐसे जोवोंकी अभी बात नहीं है, किन्तु यहां तो मन्दकषाय वाले जीवोंकी बात है, जो जीव अपने परिणामोंकी स्वतंत्रताको कहीं जानते उनके मन्दकषाय होनेपर भी व्यवहारश्रद्धा तक नहीं होती।

जो जीव पर्यायकी स्वतंत्रता मानते हुए भी पर्यायबुद्धिमें श्रटके हैं, वे जीव भी मिथ्य। दृष्टि हैं।

जो अंशतः स्वतंत्र है ऐसी व्यवहारश्रद्धा करनेकी शक्ति कपायकी मंदतामें नहीं है। मैं अपने परिणामों अटका हूँ इसीसे विकार होता है—ऐसी अंशतः स्वतंत्रता माने तो स्वयं उसका निपंध करे। किन्तु यदि ऐसा माने कि पर विकार कराता है, तो स्वयं कैसे उसका निपंध कर सकता है ? निमित्त या संयोगसे मेरे परिणाम नहीं होते, इसप्रकार अंशतः स्वतंत्रता करके त्रिकाल स्वभावमें उस अंशका निपंध करना सो हो निश्चयश्रद्धा—सन्यग्दर्शन है।

कपायकी मन्द्ता वह उस समयकी पर्यायका स्वतंत्र कार्य है,

तथापि जो जीव देव, गुरु, शास्त्रसे लाभ और कर्मसे हानि मानते हैं उनके व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है, तब वे अंशका निषेध करके त्रिकाली स्वभावकी श्रद्धा क्यों करेंगे ? कषायकी मन्दता तो अभव्य भी अनन्तबार करते हैं। पर्याय स्वतंत्र हैं-ऐसी आंशिक स्वतंत्रताको स्वीकार किये बिना मिथ्यात्वका रस भी यथार्थरूपसे मन्द नहीं होता।

प्रश्न:—कषायकी मन्दता या मिथ्यात्व-रसकी मन्दता इन दोनोंमें से कोई भी मोत्तम।गरूप नहीं है, तो उनमें क्या अन्तर है ?

उत्तर:—यहां दोनोंके पुरुषार्थका अन्तर बतलाना है। किन्तु पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार करनेसे कहीं मोत्तमार्ग नहीं होजाता। पर्यायकी स्वतंत्रता भी अनंत बार मानी तथापि सम्यग्दर्शन नहीं हुआ। किन्तु यहां व्यवहारसे उन दोनोंमें जो अन्तर है वह बतलाना है।

कषायकी मन्दता करनेसे कहीं व्यवहारश्रद्धा नहीं होती, क्योंकि व्यवहार-श्रद्धाका पुरुषार्थ उससे भिन्न है। यद्यपि दोनों पुण्य ख्रौर मिध्यात्व हैं किन्तु मिध्यात्वके रसकी ख्रपेत्तासे उनमें खन्तर है।

जिसप्रकार कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्रकी श्रद्धा और सुदेवादि की श्रद्धा दोनों मिथ्यात्व हैं तथापि कुदेवादिकी श्रद्धामें तीत्र मिथ्यात्व है और सुदे-वादिकी श्रद्धामें तीत्र मिथ्यात्व है और सुदे-वादिकी श्रद्धामें मन्द, इसीप्रकार यहां भी सममना चाहिये। दो जीव शुभभाव करते हैं, उनमेंसे एक अपनी पर्यायको स्वतंत्र नहीं मानता तथा दूसरा शास्त्रादिके ज्ञानसे पर्यायकी स्वतंत्रता मानता है, उनमें पहले जीवको व्यवहारज्ञान भी यथार्थ नहीं है, दूसरे जीवको व्यवहारज्ञान है। इस अपेचासे दोनोंके पुरुषार्थमें अन्तर सममना चाहिये। परमार्थसे दोनों समान हैं।

पहले पर्यायको स्वतंत्र समभे बिना कौन त्रिकाली स्वभावकी श्रोर उन्मुख होगा ? व्यवहार-श्रद्धा मोत्तमार्ग नहीं है किन्तु पर्यायकी स्वतंत्रता का ज्ञान श्रपने शुद्ध चैतन्य स्वभावकी श्रोर उन्मुख होनेके लिये प्रयोजन-भूत है। जो वर्तमान पर्यायकी स्वतंत्रताको नहीं मानता वह सर्व विभावोंसे रहित चैतन्यकों कैसे मानेगा ? जो रागकी स्वतंत्रता नहीं मानता वह राग रहित स्वभावको भी नहीं मानेगा।

यहाँ पर यह बताया है कि मात्र कषायकी मंदतामें श्रमेक जीव लग जाते हैं, किन्तु उन्हें ज्यवहारश्रद्धा तक नहीं होती, उनके मिथ्यात्वरस की यथार्थ मंदता नहीं होती। जो जीव पर्यायकी स्वतंत्रता मानते हैं उनके कषायकी मंदता तो सहज ही होती है, किन्तु वह मोत्तमार्ग नहीं है। जब श्रपने स्वभावको स्व से परिपूर्ण श्रोर सर्व विभावोंसे रहित माने तथा पर्याय के लज्ञको गौण करके ध्रुव चैतन्यस्वभावका श्राश्रय ले उस समय स्वभाव की श्रद्धासे ही सम्यग्दर्शन होता है।

त्राजकलके कुछ त्यागी- त्रतधारियोंकी व्यवहारश्रद्धा भी सश्ची नहीं है, जो यह नहीं जानते कि अपने परिणाम स्वतंत्र हैं उनके तो दर्शनशुद्धि का व्यवहार भी यथार्थ नहीं है मिथ्यात्वकी मंदता भी वास्तविक नहीं हैं। वस्तुस्वरूप ही ऐसा है, वह किसीकी अपेद्धा नहीं रखता। त्यागादिके शुभ परिणामों द्वारा वस्तुस्वरूपकी साधना नहीं हो सकती।

त्रैकालिक स्वभाव स्वतंत्र है, उसका प्रत्येक अंश स्वतंत्र है, मेरे त्रिकाल स्वभावमें रागादि परिणाम नहीं हैं इसप्रकार स्वभावदृष्टि करके पर्यायबुद्धिको छोड़दे तभी सम्यक्दर्शन होता है, और मोचमार्ग भी तभी होता है। द्रव्यिलगी जीव पर्यायको तो स्वतंत्र मानते हैं किंतु पर्यायबुद्धि को नहीं छोड़ते, त्रिकाली स्वभावका आश्रय नहीं करते, इसीसे उनके मिथ्यात्व रहता है। वे जीव शास्त्रमें लिखा हुआ अधिक मानते हैं, किंतु स्व में स्थिर नहीं होते। परलचसे पर्यायकी स्वतंत्रता मानते हैं किंतु यथार्थन्त्या स्वभावमें रागादि भी नहीं हैं ऐसी श्रद्धाके बिना परमार्थसे आंशिक स्वतंत्रताको मान्यता भी नहीं कही जाती।

'कर्म विकार कराते हैं श्रथवा निमित्ताधीन होकर विकार करना पड़ता है' इत्यादि प्रकारसे जिन्होंने पर्यायको ही पराधीन माना है उन जीवोंने तो उपादान-निमित्तको ही एकमेक माना है। निमित्तको लेकर श्रापत्ती पर्याय न माने, किंतु ऐसा माने कि यह स्वतंत्र है. तथापि पर्यायमें जो विकार होता है उसे स्वरूप मानकर श्राटक जाये तो वह मिथ्यात्वका अभाव होता है।

जो यह मानते हैं कि परद्रव्योंकी क्रियासे अपने परिगाम होते हैं, उनके मन्द्रकषाय होनेपर भी मिथ्यात्वका रस यथार्थतया मन्द्र नहीं पड़ता, तथा शास्त्रज्ञान भी सच्चा नहीं होता।

मेरी पर्याय परद्रव्यसे नहीं होती किंतु स्वतंत्र मुक्तसे ही होती है-इस प्रकार पर्यायकी स्वतंत्रताके माने तब मिथ्यात्वका रस मन्द होता है, खोर सच्चा शाम्ब्रह्मान भी होता है, उसे व्यवहार-श्रद्धा-ज्ञान कहते हैं, वहां कषायकी मंदता होती ही है। किंतु अभी पर्यायद्यष्ट है इमिलिये सम्यग्दर्शन नहीं होता।

जो त्रैकालिक चैतन्यम्बभाव है वह अंशमात्र (पर्याय जितना) नहीं है, स्वभावसे परिपूर्ण और विभावसे रहित है, ऐसी श्रद्धा ही सम्य- रदर्शन है, वही अपूर्व पुरुपार्थ, एवं मोच्चमार्ग है। मन्द कपायका पुरुपार्थ अपूर्व नहीं है, वह तो जीवने अनंतवार किया है, इसलिये उसे सीखना नहीं पड़ता क्योंकि वह कोई नवीन नहीं है। किंतु जीवने सम्यग्दर्शन और सम्यग्हानका उपाय कभी भी नहीं किया इसलिये वही अपूर्व है और वहीं कल्याणका कारण है।

जीवोंने श्रद्धा श्रोर ज्ञानका व्यवहार तो अनन्तवार सुधारा है, तथापि निश्चयश्रद्धा, ज्ञानके स्रभावके कारण उनका हित नहीं हुआ। श्रधिकांश लोग धर्मके नामसे वाह्य क्रियाकांडमें ही श्रटक गये हैं, श्रोर उनके व्यवहारश्रद्धा, ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता, इसिलये यहां यथार्थ समकाया है कि ब्रत प्रतिमा श्रथवा द्यादानादिके शुभ परिणामोंसे व्यवहारश्रद्धा-ज्ञान नहीं होता वे उसके उपाय नहीं हैं। व्यवहारश्रद्धा-ज्ञान कैसे होता है तथा सम्यादर्शन-सम्याञ्चान कैसे प्रगट होता है वह यहां पर समकाया है।

## ४६ सम्यक्तकी महिमा

#### श्रावक क्या करे ?

हे श्रावक! संसारके दुःखोंका चय करनेके लिए परम शुद्ध सम्यक्त्वको धारण करके श्रोर उसे मेरु पर्वत समान निष्कंप रखकर उसीको ध्यानमें ध्याते रहो! [मोच्चपाहुड-८६]

#### सम्यक्त्वसे ही सिद्धि

श्रधिक क्या कहा जाय ? भूनकालमें जो महात्मा सिद्ध हुए हैं श्रीर भविष्य कालमें होंगे वह सब इस सम्यक्त्वका ही माहात्म्य है-ऐसा जानो। [मोत्तपाहुड-मम]

#### शुद्ध सम्यग्दृष्टिको धन्य है !

सिद्धि कर्ती— ऐसे सम्यक्तवको जिसने स्वप्नमें भी मिलन नहीं किया है उस पुरुषको धन्य है, वह सुकृतार्थ है, वही बीर है, श्रौर वही पिएडत है। [मोन्नपाहुड-८८]

#### सम्यक्तवके प्रतापसे पवित्रता

श्री गणधर देवोंने सम्यग्दर्शन सम्पन्न चंडालको भी देवसमान कहा है। भस्ममें छुपी हुई अग्निकी चिनगारीकी भांति वह आत्मा चांडाल देहमें विद्यमान होने पर भी सम्यग्दर्शनके प्रतापसे वह पवित्र होगया है इससे वह देव है।

[ रत्नकरण्ड श्रावकाचार २८ ]

## सम्यग्दृष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है

जो सम्यग्दृष्टि गृह्मथ है वह मोत्तमार्गमें स्थित है, परन्तु मिथ्या-हृष्टि मुनि मोत्तमार्गी नहीं है; इसिलये मिथ्यादृष्टि मुनिकी अपेत्ता सम्य-ग्दृष्टि गृह्मथ भी श्रेष्ठ है। [ रत्नकरण्ड श्रावकाचार ३३ ]

#### जीवको कल्यागाकारी कौन ?

तीनकाल और तीन लोकमें भी प्राणियोंको सम्यक्त्वके समान

श्चन्य कोई श्रेयरूप नहीं है श्रोर मिथ्य।दर्शनके समान श्चन्य कोई श्रहित-रूप नहीं है। [रत्नकरण्ड श्रावकाचार ३४]

## सर्व गुणोंकी शोभा सम्यग्दर्शन से है

जिसप्रकार नगरकी शोभा दरवाजोंसे हैं, मुखकी शोभा आँखोंसे हैं, और वृत्तकी स्थिरता मूलसे हैं उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यकी शोभा सम्यग्दर्शनसे हैं। [भगवती आराधना पृष्ठ ७४०]

शांत भाव, ज्ञान, चारित्र श्रौर तप-यह सब यदि सम्यग्दर्शन रहित हों तो पुरुषको पत्थरकी भांति बोभ समान हैं, परन्तु यदि उनके साथ सम्यग्दर्शन हो तो वे महामणि समान पूज्य हैं।

[ त्र्यात्मानुशासन १४]

लक्ष चौरासी योनिमां भिमयो काल अनंत; पण समिकत तें नव लह्यं, ए जाणो निर्श्रात।

[ योगसार २५ ]

यह जीव अनादिकालसे चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा है, लेकिन वह कभी सम्यक्तवको प्राप्त नहीं हुआ,—इसप्रकार हे जीव! तू निःसंदेह जान!

चार गति दुःखथी डरे, तो तज सौ परभावः शुद्धातम चिंतन करी, ले शिवसुखनो लाभ।

[ योगसार ५ ]

हे जीव ! यदि तृ चार गतिके भ्रमणसे डरता हो तो परभावोंका त्याग कर ! श्रीर निर्मल श्रात्माका ध्यान कर ! जिससे तुमे शिवसुख की प्राप्ति हो ।

> निजरूप जो नथी जागातो, करे पुष्य बस पुष्यः भमे तो य संसारमां शिवसुख कदी न थाय।

> > [ योगसार १५ ]

## सम्यग्दर्शन 🛞

हे जीव ! यदि तू आहमाको न जाने और मात्र पुण्य-पुण्य ही करता रहेगा तो भी तू सिद्धि सुखको प्राप्त नहीं कर सकेगा। किन्तु पुनः पुनः संसारमें परिश्रमण करेगा।

निज दर्शन बस श्रेष्ठ है, अन्य न किंचित् मानः हे योगी ! शिव हेतु अ, निश्चयथी तुं जाण ।

[योगसार-१६]

हे योगो ! एक परम आत्म दर्शन ही मोत्तका कारण है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मोत्तका कारण नहीं है—ऐसा तू निश्चयसे समभ !

गृह कार्य करते हुए, हेयाहेयका ज्ञानः ध्यावे सदा जिनेश पद, शीघ्र लहे निर्वाण ।

[ योगसार-१८ ]

गृह-व्यवहारमें रहने पर भी जो भव्य जीव हेय-उपादेयको सम-भता है श्रोर जिन भगवानको निरंतर ध्याता है वह शीघू निर्वाणको प्राप्त होता है।

> जिनवर ने शुद्धात्ममां, किंचित् भेद न जाणः; मोत्तार्थे हे योगीजन! निश्चयथी ए मान।

> > [योगसार--२०]

मोत्त प्राप्त करनेके लिये हे योगी ! शुद्धात्मा ऋौर जिन भगवानमें किंचित् भी भेद न समभो !—इसप्रकार निश्चयसे मानो !

ज्यां लगी एक न जािियो परम पुनीत शुद्ध भाव; मूढ ताा व्रत-तप सहु, शिव हेतु न कहाय।

[योगसार--२६]

जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भावका ज्ञान नहीं होता तब तक

मृढ लोगोंके जो व्रत, तप, संयम श्रीर मूल गुण हैं ने मोत्तका कारण नहीं कहलाते।

धन्य ऋहो भगवंत बुध, जे त्यागे पर भावः लोकालोक प्रकाशकर, जाग्गे विमल स्वभाव। ६४। विरला जाग्गे तत्त्वने, वली सांभले कोई, विरला ध्यावे तत्त्वने, विरला धारे कोई। ६६।

[यांगसार]

श्रहो ! उन भगवान ज्ञानियोंको धन्य है कि जो परभावका त्याग करते हैं श्रौर लोकालोक प्रकाशक—ऐसे श्रात्माको जानते हैं।

विरले ज्ञानीजन ही तत्त्वको जानते हैं, विरले जीव ही तत्त्वका श्रवण करते हैं, विरले जीव ही तत्त्वका ध्यान करते हैं श्रोर विरले जीव ही तत्त्वको श्रंतरमें धारण करते हैं।

सम्यग्दृष्टि जीवने दुर्गति गमन न थायः कदी जाय तो दोष नहिं, पूर्व कर्म क्षय थाय।

[ योगसार -८८ ]

सम्यग्दृष्टि जीव दुर्गतिमें नहीं जाते। (पूर्वबद्ध आयुके कारण) कदाचित् जायें, तथापि वह उनके सम्यक्तवका दोप नहीं है; परंतु उल्टा पूर्व कमोंका चय ही करते हैं।

त्रास्मस्वरूपे जे रमे, तजी सकल व्यवहारः सम्यग्दृष्टि जीव ते, शीघ्र करे भवपार ।

[ योगसार--=९]

जो सर्व व्यवहारको छोड़कर आत्मस्वरूपमं रमणता करते हैं वे सम्यग्दृष्टि जीव हैं और वे शीघृ ही संसार-सागरसे पार हो जाते हैं।

जे सिद्धचा ने सिद्धशे, सिद्ध थता भगवानः

## ते त्रातमदर्शन थकी, एम जाग निर्भात।

[योगसार-१०७]

जो सिद्ध होगये हैं, भविष्यमें होंगे, श्रौर वर्तमानमें होरहे हैं— वे सब निश्चयसे श्रात्मदर्शन (सम्यग्दर्शन) द्वारा ही सिद्ध होते हैं—ऐसा नि:शंकतया जानो !

## श्री जिनेन्द्रदेव-कथित मुक्तिमार्ग

सम्यग्दर्शन-सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र-इन तीन स्वरूप है; उसीसे संवर-निर्जरारूप किया होती है। तत्त्वानुशासन गा॰ ५,२४ ] सर्व दु:खोंकी परम-श्रौषधि

जो प्राणी कषायके आतापसे तप्त हैं, इन्द्रियविषयह्मपी गेगसे मूर्चिछत हैं और इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोगसे खेद खिन्न हैं — उन सब के लिये सम्यक्त्व परम हितकारी श्रीषधि है। [सारसमुच्चय-३८]

#### सम्यक्तवी सर्वत्र सुखी

सम्यक्दर्शन सिंहत जीवका नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु सम्य-ग्दर्शन रिहत जीवका स्वर्गमें रहना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि आत्म-भान बिना स्वर्गमें भी वह दुःखी है। जहाँ आत्मज्ञान है वहीं सच्चा सुख है।

[सारसमुच्चय-३६]

#### निर्वाण श्रीर परिभ्रमण

जो जीव सम्यग्दर्शनसे युक्त है, उस जीवको निश्चित ही निर्वाण का संगम होता है। श्रौर मिथ्यादृष्टि जीवको सदैव संसारमें परिश्रमण होता है। [सारसमुच्चय-४१]

## कौन भवदुःखको नाश करता है ?

सम्यक्तव भावकी शुद्धि द्वारा जो जीव विषयोंके संगसे रहित है श्रीर कषायोंका विजयी है, वही जीव भवभयके दुःखोंको नष्ट कर देता है। [सारसमुच्चय-४०]

#### तीन खोकका सार

केवल एक आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, इसके आतिरिक्त अन्य सब व्यवहार है; इसिलये हे योगी ! एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, वही तीन लोकमें सार भूत है। [परमात्मप्रकाश:—१—९६]

## सम्यक्तवकी दुर्लभता

काल श्रनादि है, जीव भी श्रनादि है श्रौर भवसमुद्र भी श्रनादि है; परंतु श्रनादि कालसे भव समुद्रमें गोते खाते हुए इस जीवने दो वस्तुएँ कभी प्राप्त नहीं की—एक तो श्री जिनवर स्वामी श्रौर दूसरा सम्यक्त्व।

[ परमात्म प्रकाश-२-१४३ ]

### ज्ञान-चारित्रकी शोभा सम्यक्त्वसे ही है

विशेष ज्ञान या चारित्र न हो, तथापि यदि श्रकेला सम्यग्दर्शन ही हो तो भी वह प्रशंसनीय है; परंतु मिथ्यादर्शनरूपी विषसे दूषित हुए ज्ञान या चारित्र प्रशंसनीय नहीं हैं। [ज्ञानार्णव श्र॰ ६ गा० ५५]

#### भवक्लेश हलका करनेकी श्रौषधि

सूत्रज्ञ आचार्य देवों ने कहा है कि श्रांत श्रल्प यम-नियम-तपादि हों, तथापि यदि वे सम्यग्दर्शन सहित हों तो भव समुद्रके क्लेशका भार हलका करनेके लिये वह श्रोषधि है। [ज्ञानार्णव श्र० ६ गाथा ५६]

#### सम्यग्दष्टि मुक्त है

श्री श्राचार्य देव कहते हैं कि—जिसे दर्शनकी विशुद्धि होगई है वह पवित्र श्रात्मा मुक्त ही है—ऐसा हम मानते हैं; क्योंकि दर्शन शुद्धिको ही मोचका मुख्य कारण कहा गया है। [ज्ञानार्णव श्र०६ गा०५७]

#### सम्यग्दर्शनके विना मुक्ति नहीं है

जो ज्ञान श्रौर चारित्रके पालनमें प्रसिद्ध हुए हैं ऐसे जीव भी इस जगतमें सम्यक्दर्शनके बिना मोच प्राप्त नहीं कर सकते।

[ज्ञानार्णव ष्प०६ गा० ४८]

#### भेदविज्ञानसे ही सिद्धि

यह अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव भेदज्ञानके विना कभी कहीं कोई भी तपरवी या शास्त्रज्ञ प्राप्त नहीं कर सके हैं। भेद ज्ञानसे ही शुद्ध चैतन्य स्वभावकी प्राप्ति होती है। ितत्त्वज्ञान तरंगिग्गी ८ ११

## भेद विज्ञानसे कर्म चय

जिसप्रकार श्राप्त घासके ढेरको च्यामात्रमें सुलगा देती है. उसी प्रकार भेद विज्ञानी महात्मा चैतन्य स्वरूपके प्रतिघातक ऐसे कर्मों के समृहको च्राणमात्रमें नष्ट कर डालते हैं। तत्वज्ञान तरंगिणी प-१२]

#### मोत्तका कारग-भेद विज्ञान

संवर तथा निर्जरा साज्ञात् अपने आत्माके ज्ञानसे होते हैं, श्रीर श्रात्मज्ञान भेदज्ञानसे होता है, इसलिये मोचार्थीको वह भेदज्ञान भावना [ तत्वज्ञान तरंगिणी ८-१४ ] करने योग्य है।

## सम्यग्दर्शन

स्वकीय शुद्ध चिद्रृपमें रुचि वह निश्चयसे सम्यक्दर्शन है-ऐसा तत्व ज्ञानियोंने कहा है। यह सम्यक्दर्शन कर्मीह्रपी ईंधनको सुलगानेके तित्वज्ञान तरंगिणी १२-= ] लिये ऋग्नि समान है।

#### सम्यक्तव का प्रभाव

[ पशु श्रौर मानव ]

नरत्वेऽपि पश्चयन्ते मिथ्यात्वग्रस्तचेतःस । पशुन्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्तवव्यक्तचेतनाः॥

(सागार धर्मामृत-गा-४)

जिसका चित्त मिथ्यात्वसे व्याप्त है-ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव, मनुष्यत्व होनेपर भी पशुसमान अविवेकी आचरण करता होनेसे पशु समान है; श्रौर सम्यक्तव द्वारा जिसकी चैतन्य संपत्ति व्यक्त होगई है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव पश्रत्व होनेपर भी मनुष्य समान विवेकी आचरण करता होनेसे मनुष्य है।

भावार्थ:—तत्त्वोंके विपरीत श्रद्धानरूप मिथ्यात्व-सहित जीव भले ही बाह्य शरीरसे मनुष्य हो तथापि श्रंतरमें वह हित-श्रहितके विवेकसे रहित होनेके कारण भावसे तो पशु है। श्रीर जिसे तत्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यक्त्व द्वारा चैतन्यकी स्वानुभूति रूपी संपत्ति प्रगट होगई है ऐसा जीव भलेईही बाह्य शरीरसे पशु हो तथापि, श्रंतरमें हित-श्रहितका विचार करनेमें चतुर होनेसे मनुष्य समान है।

देखो, सम्यक्त्वके सद्भावसे पशु भी मानव कहलाते हैं, श्रौर उसके श्रभावसे मानव भी पशु कहलाता है—ऐसा सम्यक्त्वका प्रभाव है।

यद्यपि समस्त जीवोंकी अपेद्यासे मनुष्य सबसे अधिक विचारवान माना जाता है, परंतु उसका ज्ञान भी यदि मिथ्यात्व सहित हो तो वह हित-अहितका विचार नहीं कर सकता, इसिलये मिथ्यात्वके प्रभावसे वह मनुष्य भी विवेक रहित पशु समान हो जाता है, तब फिर दूसरे प्राणियों की तो बात हो क्या की जाय ?

- श्रौर पशु मुख्यतः तो हित-श्रहितके विवेक रहित ही होते हैं, परन्तु कदाचित् किसी पशुका श्रात्मा भी यदि सम्यक्त्व महित हो तो उसका ज्ञान हेय-उपादेय तत्वोंका ज्ञाता होजाता है, तब फिर जो सम्यक्त्व सहित मनुष्य हो उसकी महिमाकी तो बात ही क्या की जाय?
  - —ऐसा महिमावंत सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

परम पुरुषपद वह मोच है। ऐसे परम पुरुषपदकी प्राप्तिके उपाय में जिसका आत्मा विचर रहा है वही वास्तवमें पुरुष है। सम्यग्दृष्टि-पशु का आत्मा परम पुरुषपद्रूप मोच्चके मार्गमें स्थित होनेसे वह पुरुष है। और मिथ्यादृष्टि-मानवका आत्मा परम पुरुषपदके मार्गमें स्थित न होनेसे वह पुरुष नहीं किन्तु पशु है।

